# वास्तुशान्ति-पद्घतिः

(गृहप्रवेशप्रयोग-कुलदेवतास्थापनविधि-सपन्विता)

### भाषाटोका-सहिता

MKatyayana

लेखक

गया-मण्डलान्तर्गत 'माघे' ग्राम निवासी

कर्मकाण्डी-कषावाचक आयुर्वेदाचार्य डा० दुर्गादत्त मिश्र

एच० एम० बी•

(बिहार सरकार द्वारा रजिस्टर्ड)

प्रकाशक

### मास्टर खेलाड़ीलाल संकटा प्रसाद

संस्कृत पुस्तकालय कचोड़ीमळी, वाराणसी-१

मूल्य ६.००

#### दो शब्द

विदृद्गृन्द,

आप लोगों की मेरे ऊपर असीम दया-हिंद है, जो कि आप लोगोंने मेरी लिखित पुस्तकों हाथों हाथ अपना कर मुझे प्रोत्साहित किया है। अतः इसी आशा से उत्माहित होकर वास्तुशान्त-पढ़ित नाम की यह पुस्तिका आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें वास्तुशान्ति के अलावा गृह ग्वेश प्रयोग, कुलदेवतास्थापन विधि, हनुमत्यजन तथा ध्वजारोपण आदि विषय भी दिये गये हैं। प्रस्तुत पुस्तक की विशेष उपयोगिता तो इसी से सिद्ध है कि इनने अल्प समय में ही इसका दितीय संस्करण प्रकाधित करना पड़ रहा है।

आशा है, आप लोग मेरी अन्य पुरुतकों की माँति प्रस्तुत पुस्तक को भी अपना कर लेखक तथा प्रकाशक का उत्साह बढ़ येगे। अनन्त चतुवंशो, १७ सितम्बर, १९८६ प्रवर्तक— दर्गादन मिश्र

### समर्पण

पूज्य पिता पण्डित श्रीजानकीनाथ मिश्रजी की दिवक्कत आत्मा की पावन स्मृति में यह पुस्तक रूपी पुष्प सादर समर्पित

ऋतुराज मुहाबन चेत है मास, भीमवार अमावस राती।
संवत दूज सहस्र मुलोचन, काम के बाण महा उत्पाती।।
तेहि निशि बहा मुहूर्त के योग, जानकीनाथ तज्यो निज जाती।
हाय महादुख ख्याल में आवत. होत यथा बिनु वृक्ष के पाती।।
दमरे दीन प्रभात के बेला, सोनभद्र तट चिता की तैयारी।
पुत्र पौत्र अरु स्वजन कुटुम्बी, बेठे रहें सब ही भनमारी।।
पावन देह मिल्यो पावक महँ, पूर्ण अंग जा मिले अघहारी।।
'दुर्गा' अब सोचत क्या तुम हो, हरिहें दुख दुन्द्व प्रभू अघहारी।।
अवापका पुत्र,

दुर्गादत्त मिश्र

वास्तुशान्ति-पूजन-सामयो

केसर, चन्दन, रोरी, नारा, अबीर, बुक्का, सिन्दूर, कपूर, यज्ञोपनीत, रूई, दियासलाई, दोया, पृष्पमाला, छुट्टा फूल, दुर्वा, तुलसी, विल्वपत्र भूपबत्ती १ पैकेट, चावल पेडा, वतासा, ऋतुफल छुट्टा पान, सुवारी, लौंग इलायची छोटी. नारियल, गीरिगोला. पीली सरसों, हल्दी की बुकनी, मेहदी की बुकनी लालरंग, हरारंग, पीला रंग काला रंग, लाल वस्त्र, सफोद वस्त्र, भौकी १ नीढा १, गोवर, गोमूत्र दूब, दही, यूत, चीनी शहद, इत्र १ शीशी, गलाबजल, पंचमेवा, गंगाजल, पंचपात्र, बाचमनी, आसन, कमण्डल् पश्चरत की पृहिया, पञ्चपल्लव सर्वाविष, सप्तमृत्तिका, संप्तघान्य

नवग्रह की लकड़ो, नवग्रह पताका घानका लादा १ पाव चवका सत्वा १ पाव, सेवार कच्ची मिट्टी की पेटी र कलश (पीतल या ताँबा का १) मिट्टी का कलश ₹, सोनेका गिरगिट १ चाँदी की कटोरी लोहे की कँटिया ४ क' ला उडद, काला तिल, पापड स्वर्णकी प्रतिमा वास्त् की १ क्षेत्रपालकी १ योगिनी की १ नवग्रह की १ स्वणं की शलाका 🕻 कुशा, काँसे की याली, पत्तल पूरवा, कसोरा, हॅडिया देवताओं को चढाने का वस्त्र-घोती, गमछा वरण सामग्री-घोती, दुपट्टा, गमझा गिलास लोटा.

### विषयानुक्रमणिका

| विषय                               | पृष्ठ | विषय                             | पृष्ठः     |   |
|------------------------------------|-------|----------------------------------|------------|---|
| गृहप्रवेशप्रयोगः                   | १     | प्राणप्रतिष्ठा                   | ٠<br>83    |   |
| मङ्गलपाठः                          | २     | कुण्डपू <b>जनम्</b>              | ४३         |   |
| पञ्चगव्यकरणम्                      | 3     | कुशकण्डि <b>का</b>               | 88         |   |
| सङ्कल्पः                           | ४     | वास्तुमण्डखदेवताहोमः             | ४७         |   |
| दिग्रक्षाविधानम्                   | ય     | बिखदानम्—                        | 88         | ė |
| स्वस्तिवाचनम्                      | ૭     | दर्शादग्पालबलिदानम्              | ४९         |   |
| <b>पु</b> ण्याहवाचनम्              | C     | नवग्रहबलिदानम्                   | <b>x</b> 8 | 1 |
| गणपतिपूजनम्                        | ११    | दुर्गाबलिम्                      | 43         | 1 |
| कलशस्थापनम्                        | 94    | वास्तुदेव <b>तामण्डल्वब</b> लिम् | ५२         | ļ |
| नवग्रहस्थापनम्                     | 86    | प्रधानबिंग्                      | ५२         |   |
| दशदिक्पालपूजनम्                    | २०    | क्षे <b>त्र</b> पालबलि <b>म्</b> | ५२         | ĺ |
| गौर्यादिमातृकापूजनम्               | २१    | वूर्णपात्रदानम्                  | 43         |   |
| घृतमातृकापूजनम्                    | २३    | <b>बाचार्यगोदानम्</b>            | 48         |   |
| आचार्यादिवरणम्                     | २४    | पूर्णाहुतिसङ्करूपः               | 43         |   |
| नान्दीश्राद्वप्रयोगः               | २५    | अभिषेकः                          | 98         |   |
| रुद्रपूजा                          | २९    | मण्डलदेवताप्रार्थना              |            |   |
| चतुः बष्ठीपदवास्तुस्थापनम्         | ₹४,   | विसर्जनं च                       | <b>x</b> & | ļ |
| प्र <del>धा</del> नदेवपू <b>जा</b> | 81    | कुलदेवतास्थापनविधिः              | 46         |   |
| श्चेवशि रोज्ञानम्                  | ४२    | हनुमत्यूजन ध्व बास्यापनं च       | 40         | ĺ |
| 30 37 - : 3                        |       | *                                |            |   |

## वास्तु शान्ति-पद्धतिः

### भाषाटीकासहिता ALKalyayana

#### गृहप्रवेशप्रयोगः

यज्ञकर्त्ता गृह प्रवेश के दिन स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर बस्त्र तथा चादर और यज्ञोपवीत धारण कर पूजास्थान में उपस्थित होवे । आचायं आसन के ऊपर अक्षत छीटे।

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना घृता ।

त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥

यज्ञकर्ता आचार्यं के आदेशानुसार आसन के ऊपर बैठे। यदि स्त्री

यज्ञ में शामिल हो तो यज्ञकर्ता के दक्षिण भाग में बैठे। आचार्य

मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वजः ।
मङ्गलं पुण्डरीकाश्वः मङ्गलायतनो हरिः ॥
आचार्यं यज्ञकर्ता के सिर पर आस्रपत्नव से जल छीटे ।
औं अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।
यः स्मरेत् पुण्डरीकाश्वं स बाह्याभ्यन्तरः श्चचिः ॥
पश्चात् आचार्यं यज्ञकर्ता के मस्तक में चन्दन लगा दे ।
चन्दनं वन्दितं नित्यं पवित्रं पापनाश्चनम् ।
आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी वसतु सर्वदा ॥

यज्ञकर्ता तीन बार आवमन करे-

ॐ केञ्चवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नवः 😸

कहकर हाय घो ले।

बनकर्ता बनरक्षार्य घी का दीप प्रज्वलित कर कछल के दक्षिण चाव में अक्षत पर रखे। पूनः प्रार्थना करे।

भो दीप ! देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी बाविध्नकृत्। याबरकमसमाप्तिः स्यात् तावत्त्वं सुरिथरो भन्।।

#### मङ्गलपाठः

हाब में पूब्प लेकर,

श्रीमन्महागणाधिपतये नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । श्रचीपुरन्द- दुवच- पय: पुण्यतमं प्रोक्तं श्रेतुभ्यश्च समुद्भवम् । सभ्यां नमः। मात्-पित्-चाणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। प्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो दिधि— चन्द्रकुन्दसमं श्रीतं स्वच्छं वारिविवर्जितम्। नमः । स्थानदेवताभ्यो नमः । एतत्कमप्रधानदेवताभ्यो किश्विदाम्लरसालं च क्षिपेत् पात्रे च सुन्दरम् ॥ नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। घृत- इदं घृतं महद्दिव्यं पवित्रं पापश्चीधनम् । अविध्नमस्तु ।

सुमृखश्रेकदन्तश्र गजक्णकः । लम्बोदरश्र विकटो विघ्ननाश्चो विनायक: ॥

भालचन्द्रो गज्ञ ननः । धम्रकेतुर्गणाध्यक्षी नामानि यः पठेत अणयादिष द्वादश्चेतानि विवाहे च प्रवेशे निर्गमे विद्यारममे सङ्ग्रमे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ।: ञ्चक्लाम्बरधरं अभिवर्ण चतुभुजम्। देवं मर्वविद्नोपञ्चान्तवे ॥ घ्यायेत् त्रयन्नवदनं जयस्तेपां कृतस्तेषां पराजयः । त्राभस्तेषां जनाउन: ॥ येषामिनदीवरस्यामो हृदयस्था ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरान् । विनायकं गुरुं भानुं मुबेकार्यार्थितिद्वये ॥ सरस्वतीं त्रणम्यादौ यज्ञकर्ताबक्षत, पुष्प गणेशजी के समीप रसादे।

#### पञ्च नव्यकर्णम्

यज्ञकर्ता एक मिट्टी के पात्र में निम्नोकित द्रश्य मिलावे। सर्वश्चाद्धिकरं दिव्यं पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम् ॥ किश्चिदाम्लरसालं च क्षिपेत् पात्रे च सुन्दरम् ॥ सर्वपृष्टिकरं चैव पात्रे तन्निक्षिपाम्यहम् ॥ गोमूत्र — गोमूत्रं सर्वशुद्धयर्थं पवित्रं पापश्लोधनस् । हरते नित्यं पात्रे तन्निक्षिपाम्यइम् ॥ क्षेत्रय — अग्रमग्रवरन्तीनामीवधीनां रसोद्भवम् । तासां वृषभवत्नीनां पात्रे तन्निश्चिषाम्यहम् ॥ कुश्चा — कुश्चमृत्रे स्थितो ब्रह्मा कुश्चमध्ये जनार्दनः । कुशांग्र शङ्करो देवस्तेन युक्तं करोम्यहम् ॥

यज्ञकर्ता (हीं) यह मन्त्र कहते हुए उक्त पात्र में, जो ऊरर लिखे द्रव्य रखे गये हैं, उस पात्र में कुशा का जड़ घुमावे। पुनः पंचगव्य को गृह में सर्वत्र छिड़कवा दे तथा पूजास्थान में भी छिड़के।

#### .. सङ्कल्पः

यज्ञकर्ता हाथ में पुष्प, अक्षत, कुशा, द्रव्य, सोपाड़ी एवं जल लेकर संकह्प पढ़ने के बाद गणेश जी के निकट पृथ्वी पर रख दे।

सङ्कल्पः—ॐ विष्णुविष्णुविष्णुः अद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य नारायणस्य सुखशयनास्पद-श्रीशेषमहाफणीसहस्रमण्डलो-दृतायां वसुन्धरायां श्रीमाहर्गञ्चिहतीय पगर्द्धे सप्तकल्पानां मध्ये श्रीश्वेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविश्वतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरण जम्बृहीप भारतवर्षे मरतखण्डे वौद्धावतारे आर्या-वर्तेकदेशान्तर्गतं (असुक ) देशे पुण्य (असुक ) क्षेत्रे (असुक ) प्रामे विक्रमसंवरसरं (असुक ) गंख्यके शालिवाहनशाके (असुक ) संख्यके (असुक ) नाम्नि संवरसरे (असुक ) अयने (असुक ) ऋतीं (असुक ) मासे (असुक ) पक्षे (असुक ) तिथीं (असुक ) वासरे (अप्रुक) नक्षत्रे (अप्रुक) गोत्रान्पन्नः (अप्रुक) नामाङ्क्ष्मम कायिक-वाचिक-मानिक-ज्ञाताऽज्ञात-सकलरोप-परिद्वारायं तथा च सर्वपापश्चयपूर्वकमारोग्य-दीर्घायुर्वेषुल-धन-धान्य-पुत्र-पौत्राधनविक्छन्न-सन्ततिष्टुद्धि-स्थिरलक्ष्मी-क्रोतिलाम-ग्रत्रपराजय-सदमीष्ट्रपूर्वकमेतद्वास्तुस्थरतामिद्धिपूर्वकमेतद् गृहाधिकरण-काष्ट-शल्यमेदिनीदोप-नानाविध-जीविहंसादिजन्य-सकल-दोषपरिहारार्थ-पूर्वक-सर्वारिष्टोपश्चमनार्थम् एतद्गृहाधिकर्णक-सक्कुडुम्ब-सपरिवारं मत्कर्वृकाचिरकाल-निवाससिद्धये सग्रहमख-शालाकम्पूर्वकं वास्तु-श्चान्त्याख्यं कर्माङ्कं करिष्ये। तथा च गणपतिपूजनं नान्दी-श्वाद्माचार्यादिवरणं विद्वस्यापनं पूजनं च करिष्ये।

### दिग्रक्षा-विधानम्

यज्ञकर्ता एक दोने में पीली सरसों अथवा चावळ, द्रव्य और तीन ताग की मौडी, पीला रंगा हुआ कड़वा सूत लेकर बाँगें हाय में रखें और दाहिने हाय से ढेंक दे। नीचे लिखे मन्त्र आचार्य बोले। मन्त्र:—ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्। विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम् ॥ स्थानाधिपं नमस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम्। धरणोगर्भसम्भूतं शशिपुत्रं चृहस्पतिम्। देत्याचार्यं नमस्कृत्य स्र्यपुत्रं महाग्रहम्। राहुं केतुं नमस्कृत्य यज्ञारम्भे विशेषतः।।

सकाद्या देवताः सर्वाः मुनीं चैव त्योधनान् । गर्गे मुनि नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम् ॥ विश्वष्टं मुनिशार्द्रुलं विश्वामित्रं च गोभिलम् । व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविशारदम् ॥ विद्याधिका ये मुनयः आचार्यात्र त्योधनाः । तान् सर्वान् प्रणमाम्येवं यद्वरक्षाकरान् सद्या ॥

बीचे लिखे मन्त्रों से दशों दिशाओं में पीली सरसों या चावल धीटे-

पूर्वे रक्षतु वाराहः आग्नेयां गरुडध्यजः। पद्मनाभस्त नैऋत्यां मधुसुद्रनः ॥ पश्चिमे चेव गोविन्दो वायव्यां तु जनादेनः। उत्तरे श्रोपतिः रक्षेत् ईशाने तु महेश्वरः ॥ ऊर्घ्व रक्षतु धाता वोडवोऽनन्तश्र रक्षतु । एवं दश्चदिशो रक्षेत् वासुदेवी जनार्दनः ॥ रश्चाहीनं तु यतस्थानं रक्षत्वीशो ममाद्रिधृक्। यदत्र संन्धितं भृत स्थानमाश्रित्य सर्वेदा ॥ स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्रं गच्छतु । अपकामनतु ते भृता ये भूता भृतले स्थिताः ॥ ये भूता विध्नकत्तरिस्ते नश्यन्तु श्चिताञ्चयाः अपकामन्तु भृतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् ॥ समारमे । पुजाकर्म सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मात् उक्त दोने को गणेश जी के निकट रख दे। उक्त मीली के हवन करने के बाद आचार्य यज्ञकर्ता के दायें हाथ में तथा उसकी पत्नी के बायें हाथ में बाँध दे।

#### स्वस्तिबाचनम्

आचार्य यज्ञकर्ता के हाथ में अक्षत देवे। पूजाकर्ता बार्ये हाच पर अक्षत को रखकर दक्षिण हाथ से प्रत्येक शान्तिपाठ के अन्त में गणेश जी पर अक्षत छोड़े।

ॐ स्विन्ति नः इन्द्रो बृद्धश्रवाः स्विस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्विस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्विस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु ॥१॥ पृषद्क्वा महतः पृक्षिनमातरः श्चुमं यावानो विदयेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह ॥२॥ भद्रं कर्णेमिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञाः । स्थिरेक्ष्वेस्तुद्धवाठे. सस्तन्भिन्यशेमाह देवहितं यदायुः ॥३॥ श्रतमिन्तु श्वरदो अन्ति देवा यत्रा नश्रका जरसं तन्नाम् । पृत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥४॥ अदितिशैरिदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पृत्रः । विश्वे देवा अदितिः पश्रजना अदितिर्जातमदिर्जनित्वम् ॥ ५॥ दीर्घायु त्वाय बह्या वर्चसे सुप्रजो त्वाय सहसा अथो जीव श्वरदः श्वतम् ॥६॥ ॐ द्यौः झान्तिरन्तिरिक्षर्ठ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः श्वान्ति रोष्ट्रयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः

श्चान्तिः ब्रह्म श्चान्तिः सर्वर्ठे श्चान्तिः श्चान्तिः सा मा श्चान्तिरेघि । सुश्चान्तिर्भवतु ।

×

#### पुण्याह्वाचनम्

यज्ञकर्ता दो बाह्मणों के हाथों में निम्नांकित जल, गन्धादि नीचे लिखे बाक्यों द्वारा देवे। (तब यजमान ब्राह्मणों के हाथ में जल दे)

श्चिवा आप: सन्तु । बाह्मण बोले-सन्तु श्चिवा आपः । यजमान चन्दन दे-सुग्रन्धाः पान्तु । बाह्मण बोले-सौमद्गल्यं चास्तु । सीमनस्यम् । बा॰-अस्त् यबमान पुष्प देवे-सीमनस्यमस्तु । यजमाब बसत दे-अक्षतं चाऽरिष्टं चाऽस्तु । वा॰-अस्त्वश्वतमरिष्टं च । य॰ पान देवे-सफल-ताम्बृलानि पानतु । बा॰-ऐञ्चर्यमस्तु । यज विक्षणा दे-दक्षिणाः पानतु । जा०-बहुदेयं चास्तु । यज०-पुता हाथ में जल देवे—ॐ स्वर्चितमस्तु । बा॰—अस्त्वर्चितं मङ्गलं च । दीर्घायुः ञ्चान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यश्चो विद्याविनयो बहुपुत्रं बहुघनं चा तु यं कृत्वा सर्ववेद-यज्ञ-क्रियारम्भाः श्रोमनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कारमादि कृत्वा ऋग्यजुः-सामाधर्वणाञ्चीर्वचनं वह्विषसम-नुज्ञात: मवद्भिरनुज्ञात: पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । यजमान बोले-व्रत-नियम-तपः-स्वाध्याय-क्रतु-दम-दानविश्विष्टानां सर्वेषां ब्राह्म-णानां मनः समाधीयताम् । श्रा॰-समाहितमनसः स्मः । यजमान-प्रसीदन्तु भवन्तः । बार-प्रसन्नाः स्मः।

यज्ञकर्ता अपने सम्मुख ताँवे के दो पात्र रखे या मिट्टी के सकोरे चाहिने हाथ की तरफ प्रथम पात्र व बायें हाथ की तरफ द्वितीय पात्र । अथम पात्र मे थोड़ा-थोड़ा जल देते रहे और आवार्य नीचे लिखे मन्त्र बोले।

मन्त्रः —ॐ श्वान्तिरस्तु । पुष्टिरस्तु । द्वद्विरस्तु । ऋदि रस्तु । अविध्नमस्तु । आयुष्यमस्तु । आरोग्यमस्तु । श्वित्रमस्तु । श्वित्रम्तु । श्वित्रम्तु । श्वित्रम्तु । श्वित्रम्तु । कर्मसमृद्धिरस्तु । वेदसमृद्धिरस्तु । श्वित्रमृद्धिरस्तु । वेदसमृद्धिरस्तु । श्वित्रमृद्धिरस्तु । श्वित्रम्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्रम्तु । श्वित्यम्यस्तु । श्वित्रमृद्धिरस्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्रमृद्धिरस्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्रमृद्धिरस्तु । श्वित्रम्यस्तु । श्वित्यस्तु । श्वित्रस्तु । श्वित्यस्तु । श्वि

पुनः प्रथम पात्र में बल गिरावे—-उत्तरोत्तरे कर्मण्यविघ्नमस्तु । उत्तरोत्तरमहरहमभिवृद्धिरस्तु । उत्तरोत्तराः क्रियाः श्रोमनाः सम्पचन्ताम् । तिथि-करण-मृहूर्त-नक्षत्र-मह-लग्नाघिदेवताः प्रीयन्ताम् ।
तिथिकरणे सुमृहूर्ते सुनक्षत्रे सुम्रहे सुदैवते प्रीयन्ताम् । अग्निपुरोगाः
विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम् । इन्द्रपुरोगाः महर्गणाः प्रोयन्ताम् ।
माहेश्वरीपुरोगाः मातरः प्रीयन्ताम् । वश्विष्ठपुरोगाः ऋषिगणाः
प्रीयन्ताम् । अहन्धतीपुरोगाः एकपत्न्यः प्रीयन्ताम् । ब्रह्मपुरोगाः
सर्वे वेदाः प्रीयन्ताम् । विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम् ।
ऋष्यञ्चन्दांस्याचार्या वेदा देवा यज्ञाश्व प्रीयन्ताम् ।
ब्रह्म च ब्राह्मणाश्व प्रीयन्ताम् । अम्बिका-सरस्वरयौ प्रीयेताम् ।
श्रद्धामेधे प्रीयेताम् । दुर्गापाश्वाल्यौ प्रीयेताम् । भगवती काल्यायनी प्रीयताम् । भगवती माहेश्वरी प्रीयताम् । भगवती ऋदिकरी

प्रीयताम् । भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम् । भगवती पृष्टिकरीः प्रीयताम् । भगवती तृष्टिकरी प्रीयताम् । भगवन्तौ विष्नित्रनायकौ प्रीयताम् । सर्वा: कुलदेवताः प्रीयन्ताम् ।

पुनः दूबरे पात्रमें — हताश्च ब्रह्मद्विपः । हताश्च परिपन्थिनः । हताश्च विघ्नकर्तारः । अत्रवः पराभवं यान्तु । आम्यन्तु घोराणि । आम्यन्तु पापानि । आम्यन्त्वीतयः । पुनः प्रथमपात्र में — श्चभानि वर्द्धन्ताम् । शिवा आपः सन्तु । शिवा श्वतवः सन्तु । शिवा अग्नयः सन्तु । शिवा आहुतयः सन्तु । शिवा वस्पतयः सन्तु । शिवा अतिथयः सन्तु । अहोरात्रं शिवे स्याताम् । निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु । करुवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् । योगक्षेमो नः करुपताम् । श्वत्ना-ऽङ्गारक-बुध-बृहहस्पति-शन् श्वरराहु-केतु-सोमादित्यक्षपाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम् । मगवान्नारायणः प्रीयताम् । मगवान् पर्जन्यः प्रीयताम् । भगवान् स्वामी महासेनः प्रीयताम् । पुरोऽनुवाक्यया यत्पुण्यं तदस्तु । याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु । वषटकाः ण यत्पुण्यं तदस्तु । प्रातःस्योदये यत्पुण्यं तदस्तु ।

यज्ञकर्ता खरूपात्र (लोटा) को भूमि पर रख दे। प्रथम पात्र से जरू अपने मस्तक पर छीटे और द्वितीय पात्र खरू सहित एकान्त में बर से बाहर रख दे। तब (यजमान) क्राह्मणों से बोले।

भो बाह्मणाः मम सपरिवारस्य गृहे पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्ताः व्राह्मण बोळें - अप्रयाहम् ३ व्यव-भो बाह्मणाः मम सपरि-

बारस्य गृहे कल्याणं भवन्तो बुवन्तु । बार-ॐ कल्याणम् ३ । य॰-भो ब्राह्मणाः मम सपरिवारस्य गृहे स्वस्ति भवन्तो बुवन्तु । बा-ॐ स्वस्ति ३ । य॰-भो ब्राह्मणाः मम सपरिवारस्य गृहेः श्रीरस्त्विति भवन्तो बुवन्तु । बार-अस्तु श्रीः ३ ।

आचार्यको चाहिए कि नीच लिखे मन्त्र द्वारायज्ञकर्ताको आशीर्वाद दे।

श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पत्रमानं महीयते । धनं धान्य पशुं बहुपुत्रलामं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॥

य०—नीचे लिखे सकत्प द्वारा बाह्यणों को दक्षिणा दे।
ॐ अद्य पुण्याहवाचनसाङ्गता-सिद्धवर्थ पुण्याहवाचके स्यो नानानामगोत्रेस्यो ब्राह्मणेस्य दमां यथाद्यक्ति-हिरण्यमूल्यद्रव्यदक्षिणाः
सम्प्रददे।

इति पुण्याहवाचनम्।

#### गणपतिपूजनम्

यज्ञकर्श को चाहिए कि सोपाई। के ऊपर मौली लपेट कर सकोरे में
(या दोने में) चावल भरकर उस पर स्थापित करे। नीचे लिखा ध्यान
करके आवाहन मन्त्र से अक्षत छोड़े। जित हो तो केवल पुष्प छोड़े।
ध्यान — चतुश्चुजं पाश्चधरं गणेशं तथा उङ्कर्श दन्तयुतं त्वमेवम् ।
त्रिनेत्रयुक्तं त्वभयङ्करं तं ध्यायाम्यहं चेकरदंग जास्यम् ।।
आवाहन—आगच्छ भगवन्देव स्थाने चाउत्र स्थिरो भव ।
यावरपूजां करिष्पामि तावस्त्रं सन्निधौ भव ।)

त्रतिष्ठा-अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्त् अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । अस्य देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्रन ।। अासन-रम्यं सुन्नोभनं दिव्यं सर्वसौरूयकरं शुभम्। आसनं च मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ पाद्य — उष्णोदकं निर्मलं च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम् । पादप्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम् ॥ अर्घ्य — अर्घ्यं गृहाण देवेश गन्ध-पृष्पाक्षतेः सह । करुणां कुरु में देव गृहाणा उद्ये नमोऽस्तु ते ॥ आचमन-सर्वतीर्थसमायुक्तां सुगन्धिनिमलं जलम्। आचम्यतां मया दत्तं गृहीत्वा परमेश्वर ॥ स्नान—गंगा सरम्वती रेवा पयोष्णी नर्मदाजलैः। स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्ति कुरुष्व मे ॥ दुग्धस्नान—कामघेनुसम्रुत्पन्नं सर्वेषां जीवनं परम्। पावनं यज्ञहेतुश्र पयः स्तानार्थमर्पितम् ॥ दिधस्नान-पयसस्तु सम्रुट्भूतं मधुगम्लं शशिप्रभम्। दघ्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ सर्वसन्तोपकारकम् । धृतस्नान---नवनीतसमुत्पन्नं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ॥ सुस्वादुमधुरं मधुस्तान — तरुपुष्पसपुर्भुतं तेजःपृष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृद्यताम् ॥ गुडस्नान-- अन्तु रारमधुद्भृता शर्करा पुष्टिकारिका । मलापहारिका दिन्या स्नानार्थं प्रतिगृद्धताम् ॥

पञ्चा०स्नान – पयो दिध छतं चैव मधु च छर्करायुतम् । पश्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं प्रतिगृद्धताम् ॥ गुद्धस्नान--मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वेपापहरं ग्रुभम् । तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् ।) यज्ञोपवीत- नवभिस्तन्तुमिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् । उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ मधुपर्क--कांस्ये कास्येन पिहितो दिघमध्वाज्यसंयुत:। मधुपकों मयाऽऽनीतः पूजार्थं प्रतिगृद्यताम् ॥ चन्दन- श्रीखण्डचन्दनं दिन्यं गधाट्यं सुमनोहरम । विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम् ॥ रोली— कुङ्कमं कामना दिन्यं कामनाकामसम्भवम्। क्रुंक्रमेनाऽचिंतो देव गृहाण परमेश्वर ॥ सिन्द्र — सिन्द्रं श्रोमनं रक्तं सौमाग्यं सुखवर्द्धनम् । शुभदं कामदं चैव सिन्द्रं प्रतिगृशताम् ॥ अक्षतात्र सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ताः सुन्नोमिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ पुष्पैर्नानाविधंदिन्यै: कुमुदैरथ चम्पकैः। पुरुष--पूजार्थं नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृद्धताम् ॥ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । माला--मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥

विज्वपत्र — त्रिष्टासैविज्वपत्रैथ अछिट्रै: कोमलै शुभः। तव पूजां करिष्यामि गृहाण परमेश्वर ॥ त्वं द्वेंऽमृतज्ञन्मासि वन्दितासि सुरेरपि। सौमाग्यं सन्तति देहि सर्वकार्यकरी भव ॥ असीपन — असी अमय मे पाप अमी लोहितकण्टका। घारिण्यर्जुनबाणानां रामस्य प्रियबादिनो ॥ **अासूनम — अलङ्कारान्महद्दिच्यान्नानारत्नविनिर्मितान्** । गृहाण देवदेवेश प्रसीद परमेश्वर ॥ वबीरगुकाल —अबीरं च गुह्रालं च चोवा चन्दनमेव च। अबीरेणार्चितो देव अतः ज्ञान्ति प्रयच्छ मे ॥ वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धात्यो गन्ध उत्तमः। आघे यः सर्वदेवानां भूपोऽयं प्रतिगृद्धताम् ॥ आज्यं च वर्तिसंयुक्तं विद्वना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेञ्च त्रैलोक्यतिमिरापहम्।। नैवेश- अर्करा-पृत-संयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम् । प्रतिगृद्यताम् ॥ मेवेद्यं उपहारसमायुक्तं मध्ये पानीय-अतिवृप्तिकरं तीयं सुगन्धी च पिनेच्छया। त्विय तुप्ते जगनुप्तं निस्यतुप्ते महात्मनि ॥ ऋतुफल- नारिकेलफलं जम्बुफलं नारङ्गप्रचमम् । कूष्माण्डं पुरतो भक्त्या कन्पितं प्रतिगृद्यताम् ॥ आचमन--गङ्गाजलं समानीतं सुवर्णकरुशे स्थितम्।

आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्धमाचमनीयकम् ॥ ऋतुफल- इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव। तेन मे सफलावाप्तिर्भवेजन्मनि जन्मनि ॥ नाम्बुल- प्राफिलं महद्दिच्यं नागवल्डीदर्लयुंतम् । एला-चूर्णादि-संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृद्धताम् ॥ स्तेहं गृहाण स्तहेन लोकेश्वर दयानिचे। भक्त्या दत्तं मया देव स्नेहं ते प्रतिगृह्यताम् ॥ दक्षिणा — हिरण्यगर्भगर्भस्यं हेमबीजं विभावसो:। अनन्तपुर्यफलदमतः श्वान्ति प्रयच्छ मे ॥ आरती— चन्द्रादित्यौ च घरणी विद्यदग्निस्तथैव च । त्वमेव सर्वज्योतीं वि आर्तिक्यं प्रतिगृद्धताम् ॥ पुष्पा॰ — नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाञ्जलिर्भया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ प्रार्थना — रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्यरस्क । भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् ॥ अनया पुजया गणपतिः प्रीयतां न मम । प्रसन्नी भव । बरदो भव । कल्याणमस्तु । नोट-बादि शक्ति (देवी ) की पूजा में परमेश्वर के स्थान पर पर-मेश्वरिकहना चाहिए।

#### कलशस्थापनम्

चन्दनादि से अध्टडलक्षमल बनाकर, उस पर धान रख कर कलश स्थापन करे ।

#### वास्तुशान्ति-पद्धतिः

भूमिस्पर्श्व-नियाधारासि धरणी श्रेवनागोपरि स्थिता । चादिवराहेण सर्वकामफलप्रदा ।। कलग्नस्पर्श-हेमरूपादि सम्भृतं ताम्रजं सुदृढं नवम् । कलशं धौतकल्माषं छिद्रवर्णविवर्जितम् ॥ कलभ्रमेंजल-जीवनं सर्वजीवानां पावनं पावनात्मकम् । बीजं सर्वीषधीनां च तज्जलं पूरयाम्यहम् ॥ सूत्र लपेटे-सूत्रं कार्पाससम्भूतं ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । येन बद्धं जगत्सर्वं वेष्टनं कलशस्य च ॥ क० औषधि-- औषधि सर्ववृक्षाणां तृणगुल्मलतास्तथा। दर्वासर्पसंयुक्ता सर्वोषधयः पुनातु माम् ॥ क॰ पुष्प-विविधपुष्पसंजातं देवानां प्रीतिवर्धनम् । क्षिप्तं यत्कार्यसम्भृतं कलशे निक्षिपाम्यहम् ॥ क०पं ०पल्ल०--असत्योदुम्बरप्लक्षन्यग्रोधपल्लवास्तथा । पश्च ते पल्लवाः प्रोक्ताः कलशे निश्चिपाम्यहम्।। पंचरत- कनकं कुलिशं नीलं पद्मरागं च मौक्तिकम्। एतानि पश्चरत्नानि कलशे निक्षिपाम्यहम् ॥ पूर्गीफल-पूर्गीफलमिदं दिन्यं पवित्रं पापशोधनम् । पुत्रसौरूयादि-फलदं कलशे निश्चिपाम्यहम् ॥ हिरण्य०-हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसी:। कलशे प्रक्षिपाम्यहम् ॥ अनन्तपुण्यफलदं सप्तमृ तिका-अधस्थानाद्गजस्थानाद्रल्मीकात्सङ्गमाद्द्दात् ।

राजद्वाराच्च गोगोष्ठाद् मृदमानीय निश्चिपेत् ।।
पूर्णपात्र— विधानं सर्ववस्तुनां सर्वकार्यार्थसाधनम् ।
पूर्णस्तु कलको येन पात्रं तत्कलकोपिरि ।।
नारियल में लाल वस्त्र लपेट कर पूर्णपात्र पर रखे ।

श्रीफल-- श्रीश्र ते लक्ष्मीश्र पत्न्यावहोरात्रे पार्क्वे नश्व-त्राणि रूपमित्रवनी व्यात्तम् । इष्णिन्निषाणामुं म इषाण सर्व-लोकम्म इषाण ॥

वरुण आवाहन-अस्मिन कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सञ्चाक्तिकमाबाह्यामि । ॐ भूर्भुवः स्त्रः भो बरुण ! इहागच्छ इह तिष्ठ । स्थापयामि पूजयामि । देवावाहन-सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः। देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ॥१॥ कलशस्य मुखे विष्णः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः। मुले तस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥२॥ क्क्षी त सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा। ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद: सामवेदो हचथर्वणः ॥३॥ अङ्गेश्व सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः। अत्र गायत्री सावित्री शान्ति: पुष्टिकरी तथा। आयान्तु मम शान्त्वर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥॥॥ यज्ञकर्ता को चाहिए कि कलशाधिष्ठित आवाहित देवताओं को पंचीपचार या घोडशोपचार से पूजा करे।

प्रार्थना—देवदानव-संवादे मध्यमाने महोदघौ ।
उत्पन्नोऽसि यदा कुम्भ ! विघृतो विष्णुना स्वयम् ॥५॥
त्वचोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः ।
त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥६॥
श्विवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः ।
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवाः सपैतृकाः ॥७॥
त्विय तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः ।
त्वत्प्रसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोज्जव ॥८॥
सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो मव सर्वदा ॥९॥
प्रसन्नो भव । वरदो भव । अनया पूजया वरुणाद्यावाहित-

देवताः प्रीयन्तां न मम ।

इति कलशस्यापनम्।.

#### नवग्रहस्थापनस्

कितनी जगह वेदी बनाकर पूजा की जाती है। वेदी पर घ्वेतवस्त्र बिछाकर उस पर नव-कोष्ठ बनावे। मध्य में सूर्य की पूजा करे, सूर्य से दक्षिण भाग में मगल ( सूर्य व मंगल छाछ), बिर्न कोण में चन्द्रमा ( घ्वेत ), ईशान कोण में बुध ( हरा ), उत्तर में गुरु। पीछा ), पूरब में शुक्र ( घ्वेत ), सूर्य से पिष्ठिम में छनि ( काला ), नैऋं त्य कोण में राहु ( काला ), वायन्य कोण में केतु ( काला ), ग्रह के अनुसार वेदी का निर्माण करे। ग्रह देव के अनुसार ध्वजा दे। नीचे लिखे मन्त्र द्वारा स्थापन-पूजन करे। संकल्पः — अद्येत्यादि० असुकमासे असुकपक्षे असुक-तिथी असुकवासरे अद्य वास्तुशान्त्यारुये कर्मण आदित्यादि-ग्रहाणां सपरिवाराणां स्थापनप्रतिष्ठां पूजनं च करिष्ये ।

( मध्य में पूर्व ) कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपगोत्र सूर्य ॐ भूर्भुवः स्व: सूर्य इहागच्छ इह बिष्ठ । सूर्याय नमः । (अग्निकोण में) यमुनातीरदेशोद्भव आत्रेयगोत्र ॐ भूभूवः स्वः चन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ । सोमाय नमः । (दक्षिण में ) अवन्तिदेशोद्भव भार-द्वाजगोत्र ॐ भूर्भुवः स्वः भौम इहागच्छ इह तिष्ठ । भौमाय नमः। (ईशान कीण में) मगधदेशोद्भव आत्रेयगोत्र ॐ भूभुवः स्वः बुध इहागच्छ इह तिष्ठ । बुधाय नमः। ( उत्तर में ) सिन्धुदेशोद्भव आङ्गिरस गोत्र ॐ भूभुवः स्वः बृहस्पते इहा-गच्छ इह तिष्ठ, बृहस्पतये नमः। ( शुक्र पूरव में ) भोजकटदेशी-द्भव ॐ भूभूवः स्वः शुक्र इहागच्छ इह तिष्ठ, शुक्राय नम:। ( शनि, पश्चिममें ) राष्ट्रदेगोद्भव काश्पगोत्र ॐ भूभुव: स्व: शनै-इचर इहागच्छ इह तिष्ठ, अनैश्वराय नमः । ( राहु, नैऋ त्यकोण में ) राठिनदेशोद्भव पैठिनसगीत्र 🦫 भूभुव: स्व: राह्रो इहागच्छ इह तिष्ठ, राहवे नमः। ( वायव्य कीण में ) अन्तर्वेदिदेशोद्भव जैमिनि-गोत्र अ भूभूवः स्वः केता इहागच्छ इह तिष्ठ, केतवे नमः। पञ्चोपचार से पूजा करे तथा प्रार्थना करे।

प्रार्थना—

नद्या

ग्रुरारिस्त्रिपुरान्तकारी मानुः शशी भूमिसुतो बुधक्च। गुरुष

2.

शुक्र:

ञनि-राहु-केतवः

सर्वे ग्रहाः

शान्तिकरा

। भवन्तु ॥

अन्या पुजया स्योदि-नवग्रहाः प्रीयन्तां न भम ।

यह कहकर अक्षत छोड़े।

इति नवग्रहस्थापनं समाप्तम्।

### दशदिक्पालपूजनम्

ॐ हं इन्द्राय सपरिवागय नमः । ॐ वां बह्वे सपरिवागय नमः । ॐ वं यमाय सपरिवागय नमः । ॐ नै नैऋत्याय सपरिवागय नमः । ॐ वं वरुणाय सपरिवागय नमः । ॐ वं वरुणाय सपरिवागय नमः । ॐ वं वायवे सपरिवागय नमः । ॐ कुवेगय सपरिवागय नमः । ॐ ऐश्वानाय सपरिवागय नमः । ॐ वं ब्रह्मणे सपरिवागय नमः । ॐ अं अनन्ताय सपरिवागय नमः । पश्च पवार या दशोपचार से पूजा करे ।

नीचे लिखे वाक्य द्वारा पृष्ट और अक्षत छोड़े।

अनया पूजया दशदिग्पालदेश्ताः प्रीयन्ताम् । प्रसन्ना वरदा भवन्तु कल्याणमस्तु ।

इति दशदिक्पालपूजनम् ।

### गौर्यादि-मात्का-पूजनम्

यज्ञकर्त्ताको चाहिए कि गौर्यादि मातृका वेदी पर रक्त वस्त्र विद्या-कर (१६) सोलह कोष्ठ बनावे । यज्ञकर्त्ता हाथ में बक्षत, पुष्प और पुंगीफल लेकर प्रत्येक मन्त्र द्वारा वेदी के कोष्ठ में रखे ।

गौरी— हेमाद्रितनयां देवीं वरदां मैरवप्रियाम् । लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम् ॥१॥

पद्माभां पद्मवदनां पद्मनाभां परिस्थिताम् ।

जगतित्रयां पद्मवासां पद्मामावाहयाम्यहम् ॥२॥

दिन्यरूपां विश्वालाक्षीं शुक्लकुण्डलघारिणीम् । रक्तमुक्ताद्यलङ्कारां श्रचीमावाहयाम्यहम् ॥३॥

मेघां विष्णप्रियां नित्यं जगन्मोहनकारिणीम् ।

मम यज्ञे महाभागां मेधामावाहयाम्यहम् ॥४॥

सावित्री — जगत्सृष्टिकरीं धात्रीं देवीं प्रणवमातृकाम् । देवगर्भामृतुमयीं सावित्रीं स्थापयाम्यहम् ॥५॥

मेधा—

विजया- सर्वास्त्रधारिणीं देवीं सर्वाभरणभूषिताम् ।

सर्वदेवनतां घ्यातां विजयां स्थापयाम्यहम् ॥६॥

ज्ञया— सुरारिमधिनीं देवीं देवानामभयप्रदाम् । त्रैहोक्यवन्दितां देवीं जयामावाहयाम्यहम् ॥७॥

4

देवसेना- मगुरवाहनां देवीं खड़शक्तिधनुर्धराम् । आबाह्ये देवसेनां तारकासुरमदिनीय ॥ ८ । कव्यमादाय सततं पितृभ्यो या प्रयच्छति । स्वधा---पिरलोकाचितां देवीं स्वधामावाह्याम्यहम् ॥ ९ ॥ हविर्गृहीत्वा सततं देवेभ्यो या प्रयच्छति । स्वाहा---तां दिव्यरूपां वरदां स्वाहामावाहयाम्यहम् ॥१०॥ आवाहयाम्यहं मातः सकला लोकपूजिताः। सर्वकल्याणरूपिण्यो वरदा दिव्यभूपिताः ॥११॥ लोकमातृ — आवाहयेल्लोकमातृर्जयन्तीः प्रमुखाः शुभाः । नानाभीष्टप्रदा: भ्रान्ता: सर्वलोकहितावहाः ॥१२॥ सर्वहर्षकरीं देवीं भक्तानामभयप्रदाम्। घति — हर्षोत्फुल्लास्यकमलां घृतिमावाहयाम्यहम् ॥१३॥ स्वदेहप्रभवाव्ययम् । पोषयन्तीं जगत्सर्व प्रष्टि— वहुपुष्टिकरीं देवीं पुष्टिमावाहयाम्यहम् ॥१४॥ आवाहयामि सन्तुष्टिं सूक्ष्मवस्त्रान्वितां शुभाम् । तुष्टि— सन्तोषो भविता चाऽत्र रक्षणायाउच्वरे शुमे ॥१४॥ कुलदेवी — आत्मनी देवतां देवीमध्वर्यसुखदायिनीम् । वंशवृद्धिकरीं नित्यां धनदेवीं कुलाम्बिकाम् ॥१६॥

पूजन करे। तथा षोडशोपचार या दशेपचार से पूजा कर प्रार्थना करे।

प्रार्थना-गौरी पद्मा श्रची मेधा सावित्री विजया जया । देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥ १ ॥ घतिः पृष्टिस्तथा तृष्टिरात्मनः कुलदेवता। पूजां गृहाण समुखि ! प्रसन्ना भव सर्वदा ॥ २ ॥ इति गौर्यादिमात्कापजनम् ।

#### **घृतमातृकापूजनम्**

घृतमात्का वेदी पर श्वेत वस्त्र विछाकर पीढ़े पर रखे । उसपर घी तथा सिन्दूर से सात रेखा करे। रेखालम्ब आवृत्तिके प्रत्येक रेखा पर नीचे लिखे मन्त्रों द्वारा आवाहन, स्थापन तथा पूजन करे। श्रि — सुवर्ण पद्महस्तां तां विष्णोर्वश्चस्थले स्थिताम् । त्रैलोक्यवल्लभां देवीं श्रियमावाहयाम्यहम् ॥ १ ॥ लक्ष्म-- ग्रुभलक्षणसम्पन्नां श्वीरसाग्रसम्भवाम् । चन्द्रस्य भगिनीं सौम्यां लक्ष्मीमावाह्याम्यहम् ॥ २ ॥ धैर्यलक्षणसंयुताम् । घृति- संसारधारणपरां सर्वेसिद्धिकरीं देवीं घृतिमावाहयाम्यहम् ॥ ३ ॥ मेघा- सदसत्कार्यकरणक्षमां बुद्धिविशालिनीम् । मम कार्ये शुभकरीं मेधामावाहयाम्यहम् ॥ ४॥ ऊपर लिखे मन्त्रों द्वारा गौर्यादि मात्का का बावाहन, स्थापन तथा पुष्टि— सोमरूपां सुवर्णाभां विद्युज्ज्वलितकुण्डलाम् । जननीं पुष्टिकरिणीं पुष्टिमाबाहयाम्यहम् ॥ ५ ॥

भूतप्रासमिदं सर्वमजेन श्रद्ध्या कृतम्। सरस्वती-प्रणवस्यैव जननीं रसनाग्रहिथतां सदा। प्रगल्मदात्रीं चपलां वाणीमावाहयाम्यहम् ॥ ७ ॥ प्रार्थना-श्रीत्र लक्ष्मीवृतिमेघा पुष्टिः श्रद्धा सरस्वती । माङ्गल्येषु प्रयुज्यन्ते सप्तेता धृतमातरः॥८॥ इति घृतमातृकापूजनम्।

### आचार्यादिवर गम्

सर्वप्रथम आचार्य का वरण करना चाहिए, पीछ ब्रह्मा आदि का यत में दश बरण होना चाहिए, नहीं तो आचार्य, ब्रह्मा, ऋत्विक् और होता ये चार तो अवश्य ही होने चाहिए तथा अन्य पूजनीय व्यक्ति को भी वरण करे।

प्रधात् यज्ञकर्ता निम्नांकित मन्त्र द्वारा आचार्यका पैर घोवे — नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमृत्त्ये सहस्रपादाश्विश्विरीहराहवे । सहस्रनाम्ने पुरुषाय श्राश्वते सहस्रकोटिर्युगधारिणे नमः ॥ ( आबार्य को चन्दन लगावे )

गोबाह्मणहिताय च। **ब्रह्मण्यदे**वाय बगद्विताय कृष्णाय गोविन्दाय नमी नमः॥ (यसमान द्रव्य, वस्त्र, पूंगीफल, ताम्बूल लेकर संकल्प द्वारा

श्रद्धपा प्राप्यते सत्यं श्रद्धामावाहयाम्यहम् ॥ ६॥ अवावार्यको देवे। संकल्पः — अद्येत्यादि नवब्रह तथा वास्तुमान्तिः कर्मकर्तुमेभिः प्राीफल-ताम्बृल-द्रव्य-बस्त्रादिभिः बाचार्यत्वेन अमुकवेदाध्यायिनं अमुकश्चर्माणं अप्रक्रगोत्रम् स्वामहं वृणे । (बाचायं बोले ) वृतोऽस्मि । ( बाचायं यज्ञकर्ता के मस्तक पर कुशा से जल । छींटे<sub>)</sub> मन्त्र—

> ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दिखणाम् । सत्यमाप्यते ॥ दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया (यजमान आचायं की प्रार्थना करे।) प्रार्थना-आचार्यस्तु यथा स्वर्गे श्रकादीनां बृहस्पितः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्नाचार्यो भव सुव्रतः।। बह्या का वरण यज्ञकर्ता आचार्य के वरण के अनुसार करेतया प्रार्थना करे। प्रार्थना--

चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वदेवधरः प्रश्रः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजीत्तम ॥ ( ब्रह्मा भी )'ॐ व्रतेन दीक्षामाप्तोति०' इस मन्त्रसे यज्ञकर्ता के मस्तक पर कुशा द्वारा जल छीटे।

इत्याचार्यादिवरणं समाप्तम् ।

### नान्दीश्राद्वप्रवोगः

आवार्य को चाहिए कि यजकत्ती से घृतमातृका वेदी के निकट ही नान्दी श्राद्ध करावे । सव्य रहकर ही यह कार्य करे । यहकर्ता कुशा, दूर्वा, जी, जल काम में लावे । निम्न मन्त्र से यज्ञकर्ता अपने मस्तक. पर तथा श्राद्ध के सामान पर भी जल छीटे।

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । यः स्मरेत पुण्डरीकाश्चं स बःह्याभ्यन्तरः श्चचिः ॥ यव, कुशा, जल, हाथ में लेकर संकल्प करे-

ॐ अद्याऽमकगोत्राणां मात्-पितामही-प्रपितामहीनाम-मुकाऽमुकीदेवीनां नान्दीमुखानां तथा अमुकाऽमुकगोत्राणां पित्-पितामह-प्रपितामहानाममुकाऽमुकगोत्राणा मातामह-प्रमाता-मह-वृद्धप्रमातामहीनाममुकाऽम्रकशर्मणां सपत्नीकानां नान्दीमुखा-साङ्काल्पकेन श्राद्धमहं करिष्ये ।

यज्ञकर्ता तीन बार गायत्री मन्त्र जपे, तब अवनेजन जल दे।

इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥१॥ ॐ अमुक तथा मातृ-पितामहादीनां पितृ-पितामहादीनां गोत्रा: मातृ-पितामहि प्रपितामहा: नान्दीमुख्य भूर्भुवः स्व: इदं मातामहादीनां च क्रमेण दद्यात् । वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥२॥ ॐ अद्य पितु- जल-पुष्प हाथ में लेकर-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीग्रुखाः भूर्भुवः स्वः इदं व: पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालन वृद्धिः ॥ ३ ॥ ॐ अमुक्रगोत्राः एवं मात्-पित-पितामहोदयाः प्रीयन्ताम । मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीका: नान्दीमुखाः पढ़कर पुजापात्र पर रख दे।

भूभुंवः स्वः इदं व: पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः ॥४॥

**आ**सनदानम्

अ सत्यवसुसंज्ञका: विक्वेदेवा: नान्दीमुखा: भूर्भुव: स्वः इदमासनं वो नमः ॥ १ ॥ ॐ अमुक्रगोत्राः मात्-पितामर्हा-प्रपितामद्यः नान्दीमुख्यः भूर्भुवः स्वः इदमासनं वो नमः ॥ २ ॥ 🕉 अमुकगोत्राः पित्-पितामह-प्रपितामहा: भूर्भव: स्वः इदमासनं वो नमः ॥ ३ ॥ ॐ अग्रुकगोत्राः मातामह-प्रमातामह-बृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः भुभूवः स्वः इदमासनं वो नमः ॥ ४ ॥

चन्दन पुष्प, घूप, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, वस्त्र, यज्ञीपवीत चढ़ावे । एवमेव मात्-पितामहादीनां पितृ-पितामहादीनां माता-नाममुकगोत्रस्याऽमुकप्रवरस्याऽमुकशर्मणः नान्दीमुखश्राद्धकमणि मह-प्रमातामहादीनां सपत्नीकानां च गन्धादिकं दद्यात् । ॐ सत्य-वसुसंज्ञका विक्वेदेवाः नान्दीमुखाः मृर्भुव: स्वः इदं युग्म-ब्राह्मणभोजनपर्याप्ताननं निष्क्रयद्रव्यं वा अमृतरूपेण स्वाहा सम्प-ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीसुखाः भूर्भुवः स्वः चतां वृद्धिः । (दो ब्राह्मणों का भोजन पर्याप्त मात्रा मे द्रव्य सहित दे)।

ॐ सत्यवसुसंज्ञका विक्वेदेवाः नान्दीमुखाः श्रीयन्ताम् ।

इसके बाद जल, अक्षत एवं चन्दनादि से पित्रादि का पूजन करे ।

🕉 अवोराः पितरः सन्तु । इस मंत्र द्वारा जल चढ़ावे, और हाथ

बोड़ कर प्रार्थना करे।

ॐ गोत्रं नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्ततिरेव च । श्रद्धा च नो मान्यगमद् बहु देयं च नोऽस्तु । अन्नं च नो बहुभवेदितिर्थीञ्च लभेमहि । याचितारञ्च नः सन्तु मा च याचिष्म कश्चन । एता सत्याञ्चिषः सन्तु । सन्त्वेताः सत्याञ्चिषः ।

तब अर्घ्य देकर विसर्जन करे और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे।

सङ्कल्पः — ॐ अद्य सत्यवसुसंज्ञकानां विश्वेदेवान नान्दीमुखानां कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धयर्थम् यवापरिभितम् दक्षिणाद्रव्यं यथानामगोत्रेम्यो ब्राह्मणेम्यो दातुमहमुत्सुने । एवं मानु-पितामहादीनां च पृथक्-पृथव दक्षिणां दद्यात् । एक पात्र में जल लेकर उस पूजा स्थान पर नीच लिखे मन्त्र द्वारा देवे । ॐ उपास्म गायता नरः पवमानायेन्द्रवे अमि देवाँ ऽहयक्षते । इडामम्ने पुरुद्द्यं सम्बं सनि गो श्रुश्वत्तमम्बं ह्वमानाय साध । स्थान्नः स्नुस्तनयो विज्ञा वाग्ने सा ते सुमतिर्मृत्वस्मे ॥

अनेन नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम् । सुसम्पन्नम् । तेन श्राः कर्माङ्गदेवताः प्रीयन्तां, वृद्धिविश्वेदेवाः प्रीयन्ताम् । पश्चात् पितृकुलदेवताओं की प्राथना करे ।

माता वितामहिश्चैव तथैव प्रवितामहिः। माता वितामहश्चेव तथैव प्रवितामहः॥ मातामहस्तत् पिता च प्रमातामहकादयः । एते भवनतु सुप्रीताः प्रयञ्छन्तु च सङ्गतस् ॥ अनेन नान्दीश्राद्धेन नान्दीश्रुखाः पितरः प्रीयन्ताम् । विसर्जन कर लोटा बजावे ।

ॐ वाजेबाजेऽवत बाजिनो नो घनेषु विद्या असृता ऋतज्ञाः । अस्य मध्यः पिचत मादयध्यं तृप्ता यात पथिमिदेवयानैः ।। इति विसुज्य,

आ मा बाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे द्यावाष्ट्रधिर्वा विश्वरूपे । आ मा गन्तां पितरा मातरा चामा सोमोऽअमृतत्वेन गम्यात् ।। इति पितृविसर्जनम् ।

> ॐ वेख्वेदेवाः प्रीयन्तामिति देवित्रसर्जनम् । ॐ प्रमादात्कुवतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् । स्मरणादेव तिद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥ इति नान्दीश्राद्वप्रयोगः ।

#### रुद्रपूजा

आचार्य को चाहिए कि यज्ञकर्ता द्वारा ईशान कोणस्थित रुद्रवेदी के पास जाकर भूमिस्पशंसे लेकर कलबस्थापन, पूर्ण पात्र के उत्पर रुद्रदेव का आवाहन से नीराजन (आरती) तक कार्य करावे। कलग्रस्थापन पहले लिखा जा चुका है। उसके अनुसार कार्य करे। केवल वरण का आ शहन और पूजन निम्न प्रकार से करे। ध्यान-ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतिगरिनिभं चाहचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परश्चमृगवराभीति इस्तं प्रसन्नम् । पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर्व्याघकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निख्तिलभयहरं पश्चवक्तं त्रिनेत्रम् ॥ आवाहन — आगच्छ भगवन् देव स्थाने चाऽत्र स्थिरो भव । यावत् पूजां करिष्यामि तावन्तं सन्निधौ भव ॥ आसन — रम्यं सुन्नोभनं दिव्यं सर्वसौख्यकरं शुमम्। मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्। निर्मर्ल पाद्य--- उष्णोदकं प्रतिगृद्धताम् ॥ पादप्रक्षालनार्थाय देवेश गन्ध-पुष्पा-ऽक्षतेः सह । अर्घ्य-अर्घ गृहाण करुणां कुरु मे देव गृहाणाऽर्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ सुगन्धिनर्मलं जलम् । आचमन-सर्वतीर्थसमायकः परमेश्वर ॥ गृहान आचम्यतां पयोष्णी नर्मदानलैः। सरस्वतो रेवा स्नापितोऽसि मया देव ! तथा श्रान्ति क्ररुष्व मे ॥ गोश्चीरेण मया कृतम्। रोही कुङ्कुम दुरधस्नान-गोक्षीरधामन्देवेश त्रिवशङ्कर ! ॥ गृहाण रनपनं देवदेवेश

द्धिस्नान-द्ध्ना चैव मया देव स्नवनं क्रियते तव। गृहाण भक्त्या दत्तं मे सप्रसन्तो भवाव्ययः ॥ घृतस्नान-सर्विषा देवदेवेश स्नपनं क्रियते मया। गृहाणेदं उमाकान्तं श्रद्धया सरसत्तम ॥ मधुस्नान—इदं मधु मया दत्तं तव गृहाण शम्भो त्वं भक्त्या मम श्लान्तिप्रदो मव ॥ 'शकरास्नान-पश्चामृतं मया नित्यं पयोदधिसमन्वितम् । घृतं मधुश्चर्करया स्नानार्थं प्रतिग्रद्यताम् ॥ श्चद्धस्नान--गङ्गा नर्मदा वेणी गृहाण त्वम्रमाकान्त स्नानार्थे श्रद्धया जलम् ॥ विजया – विज्यं धतुः कपदिनी विश्वस्यो बाणवां उत्। अनेशन्नस्य या इषव आश्वरस्य निषंगधिः॥ चस्र-- सर्वभूवाधिके सौम्ये शोकलज्जानिवारणे । मयोपपादिते तु¥यं वासांसि प्रतिगृह्यताम् ॥ यत्रोपवीत-नवमिश्तनतुभिय कं त्रिगुणं देवतामयम् । उपबीतं मया दत्तं परमेश्वर ॥ **गन्ध-श्रीखण्डचन्दनं** दिव्यं गन्द्याढर्थ सुमनोहरम् । सुरश्रेष्ट प्रतिगृद्यताम् ॥ विह्नेपनं चन्दनं कामनादिव्यं कामनाकामसम्भवम् । कुरुकुमेनाचितो देव गृहाण श्विवशङ्कर ! ॥

वास्तुवान्ति-पद्धतिः अक्षतात्र सुरश्रेष्ठ कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। मया निवेदिता भक्त्या गृहाण शिवशङ्कर!॥ पुष्पैर्नानाविधैर्दिव्यै: कुपुदैरथ चम्पकैः। Zed-पूजार्थ नीयते तुम्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ॥ माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । मयाऽऽनीतानि पुष्पाणि गृहाण शिवशङ्कर ! ॥ विल्वपत्र — काञ्चीवास निवासी च कालमैरव-पूजनम्। प्रयागे माधमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॥ स्पर्शनं पापनाशनम्। दर्शनं बिल्वपत्रस्य शिवार्पणम् ॥ बिल्वपत्रं अघोरपापसंहारं श्चिवशङ्कर । पूज्यते अरवण्डैबिंटवपत्रैश्र कोटिकन्या महादानं विल्वपत्र श्विवार्पणम् ॥ तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरी। तुरुसी---तम्यमर्पयामि शिवशङ्कर!॥ सर्वमोक्षप्रदां त्वं दुर्वेऽमृतजन्मासि वन्दितासि सुरैरिप । द्वो-सौभाग्यं सन्तिति देहि सर्वकार्यकरी भन्।। क्रमीपत्र— क्रमी क्रमय में पापं शर्मा लोहितकण्टका । प्रियवादिनी ॥ रामस्य चारिण्यर्जुन**बाणानां** आभूषण - अलङ्कारान् महादिव्यान् नानारत्नविनिर्मितान् । प्रमीद शिवशङ्कर!॥ देवदेवेश गृहाण

ध्रप - वनस्पतिरसोद्भतो गन्धाद्ध्यो गन्ध उत्तम: । आघ्रेयः सर्वदेवानां भूपोऽयं प्रतिगृश्वताम् ॥ दीप-आज्यं च वर्तिसंयुक्तं विद्वाना योजितं मया। दीपं गृहाण देवेञ्च ! त्रेंलोक्य-तिमिरापहम् ॥ नैवेद्य-शर्कराष्ट्रतसंयुक्तं मधुरं स्वादु चोत्तमम्। नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् ॥ उपहारसमायुक्तं मध्ये जलम्-एलोशिरलवङ्गादि-ऋपूर-परिवासितम् प्राञ्चनार्थं कृतं तीयं मृहाण शिवशङ्कर !।। ऋतुफ्ल बीज-प्राम्न-पनस-खर्जर-कदलोफलम् नारिकेलफलं दिव्यं गृहाण शिवशङ्कर ।। आचमन कर्प्रवासितं तीयं मन्दाकिन्याः समाहतम्। आचम्यताम् उमानाथ मया दत्तं हि भक्तितः ॥ ताम्बुल-पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैपु तम् । एल।चूर्णादिसंयुक्तं ताम्बुलं प्रतिगृह्यताम् ॥ अतर-चम्पकाशोक-बक्कल-मालवी-मोगरादिभिः बासितं स्निग्धताहेतुं तैलं चारु प्रगृद्धताम् ॥ दक्षिणा न्यूनातिरिक्तपूजायां सम्पूर्णफलहेतवे। दक्षिणां काश्चनीं देव स्थापयामि तवाग्रतः ॥ आरती-कर्पूरगीरं करुणावतारं

संसारसारं

भुजगेन्द्रहारम् ।

सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी-सहितं नमामि ॥

पुष्पाञ्जली - नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोद्भवानि च । पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण शिवशङ्कर ॥

प्रार्थना वन्दे देवसुमापति सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पश्चनां पतिम् । वन्दे सूर्य-श्रशङ्क-विद्वनयनं वन्दे मुकुन्दिप्रयम् वन्दे मक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं श्रहरम् ॥

चतुःषष्टीपदवास्तुस्थापनस्

बाबाय को चाहिए कि अग्निवेदी से अग्निकीण में चौंसठ (६४) स्पर्म —समाह्वयन्तं द्विग्रुजं वास्तुपद वेदी पर ही वास्तुदेव के चौंसठ पद (पैर ) निम्नान्द्वित हैं। मध्य का कोष्ठ छोड़कर चौंसठों स्थान में पूत्रन करे। उन चौंसठ पदों के नाम इस प्रकार हैं। ञ्चिम्बनं महोज्ज्वलं श्चिम् समाह्ययन्तं मेवाधिरूढं सुरराजवन्दितम् । महेशं त्रिञ्चलहस्तं वरदं भजामि देवं स्वकुलाभिष्टद्वये ॥ १ ॥ जीमृत सुधाप्रविष्टे सेवितधर्ममूर्त । **प**राऽचरैः

पवित्र देवेश गृहाण पूजां ममाऽध्वरं पाहि मवन्नमस्ते ॥ २ ॥

जयन्तम् - एश्रेहि देवेश जयन्तद्यनो श्रुच्याः सदा सर्वसुरैकसेच्यः। पीठेऽत्र यज्ञेश गृहाण पूजां शिवाय नः पाहि भवन्नमस्ते ॥ ३ ॥

कुलिशायुषम् –एद्वेहि वृत्रध्न गजाधिरूढं सहस्रनेत्रख्निः शैकराज श्वचीपते शक सुरेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥ ४ ॥

सप्ताश्ववाहं द्युमणि गणेशम्। सिन्द्रवर्ण प्रतिभावसम्भवं मजामि सूर्य स्वइलाभिवृद्धये ॥ ५ ॥ सत्यम् - एइ। हि सत्येश महामहेश दुष्यन्तकृतः स्वच्छ सुधर्ममूर्ते । पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां ममाSध्वरं पाहि भवन्नमस्ते ॥ ६ ॥ शृबम् समाह्ययन्तं द्वितुजं भृतं हि नीलोत्पलाभास-विश्वालनेत्रम् ।

नीलाद्रिवर्ण प्रतिभावभासं मजामि देवं कुलवृद्धिहेतो: ॥ ७ ॥ आकाञ्चम् — समाह्वयन्तं गगनं दिवीकसा-सुविनिर्मलं च । निवासभृतं आरक्तहीन: रुचिरः पुराणं भजामि नाकं स्वकुलाभिष्टद्वैः ॥ ८ ॥ वायुम्--धूम्रावयं गन्धवहं सुरम्यं मृगाधिरूढस्त्रिदशैकवन्द्यम् । सुपूजकानन्दकरं पुराणं भजामि वायुं स्वकुलाभिवृद्धे ॥ ९ ॥ प्षणम् — ए होहि पूपन् सुविचारदश्च हयाधिरूढो-ऽखिल-धर्ममुर्ते पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां शिवाय नः पाहि भवन्नमस्ते ॥१०॥ वितथम्—समाह्वयन्तं वितथं विशालं सुप्जकानन्दकरं वरेण्यम् । त्रिश्लहस्तं मकराधिरूढं कमलायताक्षम् ॥११॥ भंजामि देवं गृहश्चतम् — एद्योहि लोकेश्वर दिन्यमूर्ते

गृह्क्षतत्वं

कनकाद्रिरूपम् ।

पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां रक्षाध्वर त्वं भगवन्नमस्ते ॥१२॥ यमम्-एद्येहि दण्डायुध धर्मराज जनाभास-विशालनेत्र । कालं विञ्चाल-बक्षस्थल-रौद्ररूप भगवन्ममस्ते ॥१३॥ पूजां गुहाण गन्धर्वम्—एद्योहि गन्धर्व सुरप्रियेश सुधात्ममृते । रक्तोत्पलाभास पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां भवन्नमस्ते ॥१४॥ ममाऽध्वरं पाहि भृङ्गराजम्—प्रमाह्वयन्तं शिखिष्रप्रसंस्थं श्रीभृङ्गराजं जगतः शरण्यम्। खट्बाङ्गइस्तं वरदं जनेशं भजामि देवं स्वकुलाभिवृद्धैः ॥१५॥ गोरोचन दिव्यरूप मृगम् – एद्येहि प्रकृष्टःतिंहरासुरारे । पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां ममाऽध्वरं पाहि भवन्नमस्ते ॥१६॥ वित्न -समाह्यन् दिव्यवितृत् कुलेशान् रक्तीत्पलाभानिह रक्तनेत्रान्।

नानाफणा-मण्डल-राजमान

सुरक्तमाल्याम्बरभू।षतांश्र कुलबृद्धिहतोः ॥५७। पंठ नमाम दीवारिकम्-एशेहि दीवारिक दण्डपाणे विश्वालपङ्करह-लोलनंत्र पीठेत्र देवेश गृहाण पूजां शिवाय नः पाहि भवन्नमस्ते ॥१८॥ सुप्रीवम्-ए होहि सुप्रीव सुरेशपूज्य दशासवाह-त्रिगुणात्ममृतं पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां त्वां भगवन्नमस्ते ॥१९॥ मनोरमां पुष्पदन्तम् — आवाहयामि देवेशं पुष्पदन्तं महोज्ज्वलम् । नानाविभारसम्पन्नं महाघण्टाविराजितम् ॥२०॥ वरुणम् – एबोहि लोकेश्वर पाञ्चपाणे ! यादोगणैर्वन्दित-पादपद्मम् पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां पाहि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते ॥२१॥ सुरमर्दनम् । असुरम् - आवाहयामि दैत्येन्द्रमसुरं महावीर्यं खड्गबाणघनुर्धरम् ॥२२॥ श्रेषम - एबाहि नागेन्द्र धराधरेश सर्वामरे वीन्दित-पादपद्म /

गृहाण पूजां भगवननमस्ते ॥२३॥ मीमम्-आवाहयाम्यहं भीमं पापमुत्र मयप्रदम्। अधोम्रखं क्षमाहीनं दण्डमृद्गरघारिणम् ॥२४॥ रोगमनेकविष्ठक्षणम् । रोगम्-आवाहयाम्यहं नानाऽलङ्कार-संयुक्तं रक्ताक्षविश्रलोचनम् ॥ १५॥ अहिम् —समाह्ययन्तं फणिगजमग्रयं नानाफणामण्डलराजमानम् । भक्तीकगम्णं जनताञ्चरण्यं भजाम्यहं नः म्बकुलाभिष्टद्रये ॥२६॥ मुरूपं--- आवाहयाम्यहं देव मुख्य-जीमृत-सन्निमम् । देव-गन्धर्व-सेवितम् ॥२७॥ भद्रासनसमारूढं मल्लाटम्-आवाहयाम्यहं देवं भल्लाटं मकरच्वज !। खद्गहरतं सुखासीनं नीकोत्वलसमप्रभम् ॥२८॥ सोमम् - एद्वोहि ताराधिपते सुरेश्व व्वेतोत्पलःभास सुधाघरेश । षीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां पाहि त्वमस्मानभगवन्नमस्ते ॥२९॥ सर्पम् - आवाह्याम्यहं देवप्रुरगं वक्रगामिनम् । धराधारं महाकायं नानारत्नविभूषितम् ॥२०॥ अदितिम्-आवाहयाम्यहं देवि ! मर्दितं देवमातरम् । सर्वकामप्रदां शुद्धां मखविध्नविनाशिनीम् ॥३१॥ दितिम्-आवाहयाम्यहं देवीं दितिदैत्यस्य मातरम् । सर्वाङ्गसुन्दरी रम्यां महामोहकरीं शुभाम् ॥३२॥

अपः — समाह्ययाः व्वेतसुपावनेशीरापस्वरूपाः प्रवलप्रपन्नाः । सुपाञ्चहस्तां वरदा अपात्रे यजामि देवीं कुलवृद्धिहेतोः ॥३३॥ सावित्र्यम्—समाह्वयं दिव्यमुदारकीति कलाकलाभिम्तु महोग्रह्रपम् । सावित्र्यमग्र्यं सुविञ्चालमृति यज्ञामि देवं स्वकुलाभिष्टद्वये ॥२४॥ जयम् — आवाहयाम्यहं देव जयं जयकरं परम्। नान।लङ्कारञ्चोभितम् ॥३५॥ हयाह्रदं महाबाहुं रुद्रम्-एक्सेहि सर्वज्ञ पिनाकपाणे सुराऽसुरैर्वन्दितपादपद्म । पीठेऽत्र देवेश गृहाण पूजां रक्षाध्वरं नो भगवन्नमम्ते ॥३६॥ अर्यमणम्-आवाह्याम्यर्थमणमहं देवं सुरेश्वरम्। नीलाम्बजसमाभासं तेजोराशि जगत्वतिम्।।३७॥ सवित्रम्-एद्मेहि पीठे सवितर्दिनेश सप्ताश्वसंयुक्तरथाधिरूढ । रक्तोत्पलामासविलासनेत्र गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥३८॥ विवस्वन्तम् - रक्ताम्बरं पद्महस्तं विवस्वन्तं प्रमाकरम् । देव पीठेऽत्रावाहयाम्यहम् ॥३९॥ विवुधाधिपति प्रश्रम् । विव्वधाधिपं-आवाहयाम्यहं देवं हिमाद्रिशिखरोदयम् ॥४०॥ चतुर्दन्तं गजारुढं मित्रम्-एबेहि रक्ताम्बरघारिमित्रं सप्ताश्वहस्तं त्रिदर्श्वकनाथम् । इवेतोत्पलामास-विशालनेत्र गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते ॥४१॥ राजयक्ष्माणम्-आवाहयाम्यहं गजयक्ष्माणं रोगनन्दनम् । त्रिशिरस्कं महाघोरं नागयञ्जोपवीतिनम् ॥४२॥

पृथ्वीधरं — आवाहयाम्यहं देवं पृथ्वीधरमतीन्द्रियम् । श्रङ्क-चक्र-गदापद्मैश्लंकृत-चतुर्श्ववम् ॥ ४३ ॥

आणवजम्—आवाहयाम्यहं देवं मास्त्रन्तं महाबळम् । मयुरवाहनं रीद्रं नानाभृषणम्षितम् ॥ ४४ ॥

ब्रह्माणम् —एहोहि विष्रेन्द्र पितामहेश्व ! इंसाधिहृदास्त्रिदश्चैकवन्द्यम् । इवेतोत्पलामास कुशान्त्रहस्त ! गृहाण पूजां मगवन्नमस्ते ॥ ४५ ॥

तथा च—चरक्ये नमः । विदार्ये नमः । पूत्नाये नमः । पापराक्षस्ये नमः । स्कन्दाय नमः । अर्चाये नमः जुम्मकाय नमः । पिलिपिक्षाय नमः । इन्द्राय नमः । अग्नये नमः । यमाय नमः । निऋत्ये नमः । वरुगाय नमः । वायवे नमः । कुवेराय नमः । ब्रङ्गाय नमः । ब्रङ्गाय नमः । अक्षराय नमः ।

अपर लिखे देवताओं का पंत्रोपचार या षोडशोपचार से पूजा करे।

### प्रधानदेवप्जा ( वास्तु वेवप्जा )

आवार्यं को चाहिए कि चौंमठ वास्तुरद वेदी के मध्य में तास्रकलश स्थापित करे । कलशस्यापन विधि पहले लिखी जा चुकी है । उसके अनुसार ही कार्यं करे । पूर्णपात्रके ऊपर रोली से अष्टदल कमऊ बनावे । उसपर वास्तुदेव की मूर्ति स्थापित करे। विस दिशामें वास्तुदेवका सिर हो उघर ही सिर रखकर पीठके बल (चित्त, सोये हुए) वास्तुदेव पुरुष का पूजन करे। किस महीने में कियर सिर रहता है, उसका नीचे संकेत किया जा रहा है। वास्तुमूर्ति सोना, चौदी था तिव की होनी चाहिए।

शेषशिरोज्ञानम्-

भाइत्रये शिर: प्राच्यां वाम्यां मार्गत्रये शिरः । फान्यनित्रये पदचान्छिरो ज्येष्टत्रयं तरे ॥

भादों, आश्विन, कार्तिक सहीनों में वास्तु पुरुष का सिर पूरव विद्या में रहता है। अगहन, बूस, माध में दक्षिण विद्या में। और फाल्गुन, चैन, बैसास में पश्चिम दिशा में, च्येष्ठ, आधाई, श्रावण में उत्तर दिशा में रहता है। वास्तु पुरुष का स्वरूप सर्पाकार है। वास्तुदेव को कलश पर ही रस कर प्राणप्रतिष्ठा करे।

### प्राणप्रतिष्ठा

यज्ञकर्ता हाथ में जल लेकर विनियोग करे।

अध्य श्रीप्राणत्रतिष्टामन्त्रस्य ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वरा ऋषयः, ऋष्यज्ञःसामानि च्छन्दांसि क्रियामयत्रपुः, प्राणाख्या देवता, आं वीजं,हीं शक्तः, क्रीं कीलकं, वास्तुदेवप्राणप्रतिष्टाधने विनियोगः।

ॐ आ हीं कीं यं रं लंबं झंपं सं हंस: मोऽहंबास्तु-देवस्य प्राणा इह प्राणाः, ॐ आ हीं की यं रं लंबं झंबं सं

इं सः वास्तुदेवस्य जीव इह शियताः, ॐ आं ईां क्रों यं र हं वं इं षं सं हं वारतुदेवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मन-स्त्वक्चयुः-श्रोत्र-घाण-जिह्वा-पाणि-पाद-पायूपस्थानि इहागत्य सुस्रं चिर्ग विष्ठन्तु स्वाहा ।

यहां केवल बास्तुदेव का आवाहन लिखा जा रहा है। आसन से नीराजन तक गणेशपूजा के मन्त्रों द्वारा ही करे। यहाँ आवाहन तथा आर्थना इस प्रकार है।

आवाहनम्-आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम् । देवदेवं गणाध्यक्षं पातालतलवासिनम् ॥ १ ॥ एद्योहि भगवन् वास्तो ! गृहेऽस्मन् सर्वसिद्धये ।

प्रार्थना—ॐ नमो भगवते वास्तुषुरुषाय महावलाय प्रभाकराय सर्वदेवाधिवासाश्रितशरीराय ब्रह्मपुत्राय सकलब्रह्माण्ड-धारिणे भूभारार्षितमस्तकाय पुरपत्तनप्रसादगृहवापीसरःक्र्पादि-सन्निवेश-सान्निष्यकराय सर्वसिद्धिप्रदाय प्रसन्नवदनाय विश्वम्भराय परमपुरुषाय शक्तिवरदाय वास्तोष्पतये नमस्ते नमस्ते ।

### **कुण्ड**पूजनम्

यज्ञकर्ताको चाहिए कि अभ्निकुण्ड से पश्चिम दिशामें बैठकर हाथ में पुष्प, अक्षत, पूगीफल, द्रव्य, कुश लेकर संकल्प करे। आचार्य नीचे लिखे संकल्प वाक्य बोले— ॐ अद्येत्यादि तिथी अस्मिन् कर्मण उक्तद्रव्येण ब्राह्मण-द्वारा होमं कर्तुं कुण्डे अग्निस्थापन तथा पूजनं च करिष्ये। यनकर्ता वयम अग्निकुण्ड में निम्नांकित मन्त्रद्वारा पूजन करे। ॐ भूम्ये नमः, भूमिम् आवाह्यामि। कूर्माय नमः, कूर्मम् आवाह्यामि। अनन्ताय नमः, अनन्तम् आवाह्यामि। भूम्या-द्यावाह्तिदेवता सुप्रतिष्ठिता वरदा भवत।

हाय में पुष्प लेकर कुण्ड का स्पर्श करते हुए यह बोले-

आवाहयामि तत्कुण्डं विश्वकर्म विनिर्मितम् । शरीरं यक्षता दिन्यमग्न्यधिष्ठानमञ्जुतम् ॥ १ ॥ येन कुण्डे स्थिता देवा कुण्डाङ्गे याश्च देवताः । ऋदि यच्छन्तु ते सर्वे यज्ञसिद्धिं सुरान्विताः ॥ २ ॥ हे कुण्ड ! तव निर्माणं रचितं विश्वकर्मणा । अस्माकं वाञ्छिता सिद्धिं यज्ञसिद्धिं ददातु मे ॥ ३ ॥

### कुश्चक ण्डिका

तुश, केश, शकरा, (रेत) भस्मादि निषिद्ध वस्तु से रहित चारों कोग से हस्तप्रमाण वेदी बनाना चाहिये। सबस्सा गौ के गोबर से छीप-कर ठीक करे। वेदीपूना तो पूर्व ही लिखी गयी है। उक्त मन्त्रों द्वारा ही पूना करे। पुनः खड़्न या सुरवे से दक्षिण से उत्तर तरफ तीन बार लकीर खींचे और प्रस्थेक रेखा से अन। मिका और अंगूठा से मृत्तिका (मिट्टी) को निकालकर गुद्ध जन वेदीपर छिड़के। आचार्य को चाहिए

कि अग्निवेदी के उत्तर तरफ दो पात्र रखे, एक प्रोक्षणी पात्र, दूसरा प्रणीता पात्र, कुशा के ऊपर रखे। उसमें जळ तथा कुशा रखे। बेदी के दिखाण भाग में अग्निकोण के तरफ ब्रह्मा का आसन रखे। २५६ मुट्ठो अरवा चावल रखे। कुशा के मूल में ग्रन्थी देकर उक्त पात्र में रखे। पूर्व जो ब्रह्मा का वरण किया गया है, वहाँ आसन देकर बैठावे। यक्त कल्याणहेतु ब्रह्मा मौन होकर वहाँ बैठ और गायत्रो मन्त्र जपता रहें। हवन होने के बाद कलशे का उक्त चावल ब्रह्माको दिखाणा में देवे।

यज्ञकर्ता पुनः वेदी के पूरव में उत्तर की ओर अग्रमाग करके कुशा रखे। फिर वेदी के दक्षिण में पूरव की ओर अग्रमाग करके कुशा रखे। पुनः वेदी के दक्षिण में उत्तर की ओर अग्रमाग करके कुशा रखे। पुनः वेदी के उत्तर में पूरव की ओर अग्रमाग करके कुशा रखे। तब कॉसे के पात्र में अपिन रखकर मेंगावे। पूरव मुख हो अपिन स्थापन करे। काँसे के पात्र में, जो अपिन मेंगाया गया है, उस पर अक्षत छोंटे तथा कुछ द्रव्य रख दे। यह द्रव्य घर की बालिकाओं को दिया जाता है।

नीचे लिखे मन्त्र द्वारा अग्निस्थापन, पूजन करे-

मन्त्र—ॐ मुखं यः सर्वदेवानां हत्यमुक् कव्यमुक् तथा ।
पितृणां च नमस्तुभ्यं विष्णवे पावकात्मने ॥ १ ॥
रक्तमाल्याम्बरधरं रक्तपद्मासनस्थितम् ।
रौद्रवागीश्वरीरूपं विद्वमावाहयाम्यहम् ॥ २ ॥
ॐ पावकाग्नये नमः ।

्रइस मन्त्र द्वारापंचोपचार से पूजा करे, तथा हाथ में पुष्प लेकर प्रार्थन। करे।

प्रार्थना-अन्ने ञ्चाण्डिल्यगोत्र मेषध्वत्र मम सम्मुखो भव । प्रसन्नो भव । वरदो भव । कल्याणमस्तु ।

हिविष्याञ्च अधवा शाकस्य से तजंनी और कविष्ठा को अलग रख्ते ्हुए सीघे हाथ आहुति देवे । नीचे लिखे मन्त्र द्वारा यज्ञकर्ता पहले धी से हवन करे।

🕉 प्रजापतये स्वाहा। इदंप्रजापतयंन मम । 🥙 भू; स्वाहा । इदमग्नये न मम । ॐ भ्रुवः स्वाहा । इदं वायवे न मम । वं स्वाहा इदं सुपर्णाय न मम । ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम ।

भहके अनुसार समिद्या (लकड़ियाँ) यज्ञकर्ताची में डूबोकर आचार्य के मन्त्र द्वारा स्वाहा कहने पर अग्नि में दिया करें।

मदार की लकड़ी से सूर्य को — अ सूर्याय नम: स्वाहा पलास से चन्द्रमा को-अँ चन्द्राय नमः स्वाहा। खैर से मंग्र को –ॐ पङ्गठाय ननः स्वाहा । चिचिड़ी से बुध को – 🍜 बधाय नमः स्त्राहा । पीपर से गुरु को-ॐ बृहस्पतये नमः स्वाहा । गूलर से ग्रुक को — 🕉 ग्रुकाय नमः स्वाहा । श्रमी से श्वनि को — ॐ शनेश्वराय नमः स्वाहा । दुर्वासे गहु को —ॐ राहवे नमः स्वाहा । कुशा से केतु को—ॐ केतवे नमः स्वाहा । ब्रह्मणं∘, अनन्ताय॰ ॥ ६४ ॥ इति वास्तुमण्डलदेवताहोमः ।

फिर शाकला से हवन करे।

ॐ गणपतये नमः स्वाहा, ॐ दुर्गाये नमं स्वाहा, ॐ ब्रह्मणे ०. सोमाय०, ईशानाय०, इन्द्राय०, अन्तय०, यमाय०, मन्त्र हारा हवन करे। कम से कम १०८ एक सी बाठ बार। निर्ऋतये०, वरुणाय०, वायवे०, ध्रुवाय०, अनिलाय०, नलाय०, अभाञ्चाय०, व्यम्बकाय०, सुरेश्वराय**०**, विष्णदे०, सत्याय० ।

### वास्तुमण्डलदेवताहोमः

पर्जन्याय स्वाहा, जयन्ताय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, स्वर्पाय **€**त्राहा, सत्याय स्वाहा, वृषाय स्वाहा, आकाञ्चाय०, वायवे०, पूज्ये॰, नितथाय॰, गृहश्चताय॰, यमाय॰, गन्धवाय॰, भृङ्ग-राजाय०, मृगाय०, पिहम्यो०, दौवारिकाय∙, सुब्रीवाय०,पृष्प-दन्ताय॰, वहणाय॰, असुराय॰, शेषाय॰, पापाय॰, रोगाय॰, सर्पाय ॰, मुख्याय ॰, भल्लाटाय ॰, सोमाय ॰, उरगाय ॰, अदि-त्रये॰, दितये॰, अद्भयो॰, आपवत्साय॰,अर्थम्ये॰, सवित्राय॰, विवस्वते०, सवित्रे०, विबुधाधिपाय•, जयन्ताय०, मित्राय०, राजयक्ष्मणे०, रुद्राय०, पृथ्वीधराय०, ब्रह्मणे०, चरक्यै०, विदार्यैं , प्तनायै ०, पापराक्षस्यै ०, स्कन्धायै ०, अर्थम्मे ०, जुम्म-काय०, पिलिपिच्छाय०, इन्द्राय०, अग्नये०, यमाय०, निर्फ्त-तये०, वरुणाय०, वायवे०, कुबेराय०, श्रङ्कराय०, ईश्वानाय०.

### वाम्त्रदेवताहोमः

हिविष्यात्र (हिविष ) मधु, घो, काळा तिल मिछाकर नीचे लिखे

**मन्त्र--- नम**स्ते वास्तुपुरुष भूशस्याभिरतः प्रभो ! । मद्गृहे धन-धान्यादि संवृद्धि कुरु सर्वदा ॥ वास्तोष्पतये नमः स्वाहा ।

नीचे लिखे मन्त्र द्वारा चार बेछ के फल से हवन करे। बेल सम्पूर्ण होना चाहिए। प्रत्येक बार मन्त्र बोलकर अग्नि में देवे।

🕉 ध्रुवाय नमः स्वाहा । इति वास्तुदेवताहोमः । पुन: शाकल से हवन करे।

कस्यपाय स्वाहा, अत्रये स्वाहा, भरद्वाजाय स्वाहा, विश्वा-मित्राय स्वाहा, गौतमाय स्वाहा, जमदग्नये स्वाहा, वसिष्ठाय स्वाहा, अनन्ताय स्वाहा, वासुक्ये स्वाहा, शेषाय स्वाहा, तक्षकाय स्वाहा, कर्कोटाय स्वाहा, पद्माय स्वाहा, महापद्माय स्वाहा, शृङ्खपालाय स्वाहा, कम्बलाय स्वाहा, पिशाचेम्यः स्वाहा, गुह्य-केम्यः स्वाहा, सिद्धेम्यः स्वाहा, भूतेम्यः स्वाहा, सर्पेम्यः स्वाहा, विश्वावसवे स्वाहा, गन्धर्वाय स्वाहा, हयाये स्वाहा, इहवे स्वाहा, घृतायै स्वाहा, मेनकायै स्वाहा, रम्भायै स्वाहा, उर्वत्रये स्वाहा, तिलोत्तमाय स्वाहा, सुकेश्ये स्वाहा, मञ्जुघोषाये स्वाहा, हृद्रेभ्यः द्वारा बलि दे। स्वाहा, स्कन्धाये, स्वाहा, नन्दीश्वराय स्वाहा, शूलाय स्वाहा, महादेवाय स्वाहा, रुद्राय स्वाहा, श्रिये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, एतं सदीपं दिध-माप-मक्तविलं समर्पयामि। भो इन्द्र ! दिशं रक्ष मरुद्गणाय स्वाहा, अमीराय स्वाहा, मरुताय स्वाहा, जगत बलि मक्ष अस्य यजमानस्य सकुदुम्बस्य आयुःकर्ता क्षेमकर्ता प्राणाय स्वाहा, समीराय स्वाहा, मेदिन्यै स्वाहा, गङ्गायै स्वाहा, श्वान्तिकर्त्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ॥ १ ॥ सरस्वत्ये स्वाहा, सरय्वे स्वाहा, कीश्विक्ये स्वाहा, वेदवत्ये स्वाहा, गोदावर्यं स्वाहा, ताप्ये स्वाहा, रेवाये स्वाहा, दयादार्य स्वाहा, कृष्णाये स्वाहा, मीमरध्ये स्वाहा, तुङ्गभद्राये स्वाहा

खुद्रनदीम्यः०, लवणसमुद्राय०, इक्षुसमुद्राय०, सुरासमुद्राय०, सर्पिःसम्रुद्राय०, दिघसम्रुद्राय०, श्रीरसम्रुद्राय०, जीवन-सम्रद्वाय०, आदित्याय०, सोमाय०, भौमाय०, बुधाय०, बृह-स्पतये॰, ग्रुकाय॰, शनैश्चराय॰, राहवे॰, केतवे॰, ब्राह्मयेंँ॰, माहेश्वर्यैं०, कौमार्यें०, वैष्णच्ये०, वाराद्ये०, इन्द्राये०, चाम्रुण्डायै॰, वजायै॰, शक्त्यै॰, दण्डाय स्वाहा, खङ्गाय स्वाहा, पाञ्चाय स्वाहा, अङ्कुञ्चाय स्वाहा, गदायै स्वाहा, त्रिञ्चलाय ्रवाहा, पद्माय स्वाहा,<sup>°</sup> चक्राय स्वाहा, श्रीमहाविष्णवे स्वाहा ।

### बलिदानम्

पहले दश दिक्पालों को निम्नास्ट्रित बिल दे। यह बिल यदि वेदी बनी हो तो प्रत्येक दिक्पालों को पृथक्-पृथक् दे। कितनी जगह अग्निकुण्ड के दशों दिशाओं में बिछ दिया जाता है। एक दोने में या एक पत्ते पर दिध, उरद, प्रज्वित दीप रखकर नीचे लिखे मन्त्रों

पूर्व में-इन्द्राय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सञ्चिकाय

अग्नि कोण में--- अग्नये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय समक्तिकाय एतं सदीपं दिधमाषभक्तवित समर्पयामि । भो अग्ने !

वास्तुशान्ति पद्धति।

दिशं रक्ष बलि भक्ष अस्य यजमानस्य सङ्ग्रुम्बस्य आयुःकर्ता सेमकर्ता झान्तिकर्ता तृष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ॥ २ ॥

दक्षिण में — यमाय साङ्गाय सपरिवाराय सशक्तिकाय एतं सदीपं दिधमाषभक्तविलें समर्पयामि । भो यम ! दिशं रक्ष बिलें भक्ष अन्य यज्ञमानस्य सकुटुम्बस्य आयुःकर्ता क्षेककर्ता श्वान्तिकर्ता तृष्टिकर्ता पृष्टिकर्ता वरदो भव ॥ ३॥

नैर्ऋत्य कोण में — निर्ऋतये साङ्गाय सपरिवाराय सशकि काय एतं सदीपं दिवसायभक्तविलं समर्पयामि । भो निर्ऋते ! दिश्चं रश्च बल्लं भञ्च अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयु:कर्ता सेमकर्ता शान्तिकर्ता तृष्टिकर्ता पृष्टिकर्ता वरदो भव ॥ ४॥

पश्चिम में — वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सञ्चक्तिकाय एतं सदीपं दिध-माष-भक्तविं समर्पयामि । मो वरुण ! दिश्चं रक्ष विंठ भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयु:-कर्चा क्षेमकर्चा श्वान्तिकर्चा तुष्टिकर्चा पुष्टिकर्चा वरदो भव ॥५॥

वायन्य कोण में वायवे साङ्गाय सप्रिवाराय सायुधाय सम्मिक्तकाय एतं सदीपं दिधमापभक्तविं समर्पयामि । मो वायो ! दिशं रक्ष विलंभक्ष अस्य यजमानस्य आयु।कर्त्ता क्षेमकर्ता आनितकर्ता तुष्टिकर्त्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ॥ ६ ॥

उत्तर में — कुनेराय साङ्गाय सपरिवाराय साग्रुवाय सक्षक्ति-काय एतं सदीपं दिवमावमक्तर्वाठं समर्पयामि । भो कुनेरू ! दिशं रक्ष बिलं मक्ष अस्य यजमानस्य मङ्गदुस्यस्य आयुःकर्ता सेम-कर्त्ता शान्तिकर्त्ता तृष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता बरदो भव ॥ ७ ॥

ईशान कोण में —ईशानाय सङ्गाय सपरिवाराय सायुघाय संशक्तिकाय एतं सदीपं दिघमापभक्तविल समर्पयामि । भो ईश्वान ! दिशं रक्ष बलि भक्ष अस्य यजमानस्य मकुटुम्बस्य आयुःकर्जा क्षेमकर्जा शान्तिकर्जा तुष्टिकर्जा वरदो भव ।। ८ ॥

ईशान-पूरव के मध्य में-ब्रह्मणे साङ्गाय सपरिवाराय सायु-धाय सशक्तिकाय एतं सदीपं दिधमायभक्तवितं समर्पयामि । भो ब्रह्मन् ! दिशं रक्ष वितं भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुःकर्जा क्षेमकर्जा शान्तिकर्जा तृष्टिकर्जा पुष्टिकर्जा वरदी भव ॥ ९ ॥

निऋ ति-पश्चिम के मध्य में — अनन्ताय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय एतं सदीपं दिविमाषभक्तविल समर्पयामि । भो अनन्त ! दिशं रक्ष विल मक्ष अस्य यजमानस्य सक्चुडुम्बस्य आयुःकर्ता क्षेपकर्ता तुष्टिकर्ता पृष्टिकर्ता वरदो भव ॥ १०॥ इति दशदिक्यालबल्दिनम् ।

### नवप्रहबलिदानम्

ग्रहेभ्यः साङ्ग्रेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायघेभ्यः सञ्चक्तिकेम्यः एतं सदीपं दिधिमाणभक्तवलिं समर्पयामि । भो ग्रहाः दिश्चं रक्षच्वं विलं भक्षध्वं अभ्य यजमानभ्य सकुटुम्बन्य आयुःकर्चारः श्वान्ति-कर्चारः तृष्टिकर्चारः पृष्टिकर्चारः वरदा भवत । इति ग्रहादिबलिदानम् । दुर्गाबिलम्—दुर्गायै साङ्गाये सपरिवारायै सायुषाये सञ्चित्तिकावै एतं सदीपं दिघमाषक्तविल समर्पयामि । भो दुर्गे ! दिशं रक्ष बिल भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य आयुः-कर्त्री क्षेमकत्रो ज्ञान्तिकर्त्री तृष्टिकर्त्री वरदा भव ।

वास्तुदेवतामण्डलबलिम्-इन देवताओं को पायस ( हविष ) का बिल देवे । वास्तुमण्डलदेवेभ्यः साङ्गेभ्यः सपितवारेभ्यः सायु-चेभ्यः सञ्चान्तिकेभ्यः पायसबलिं समर्पयामि । मो देवाः गृहं रख्यः विल भक्षःचं अस्य यजमानस्य सकुडुम्बस्य आयुःकर्तारः वान्तिकर्तारः तुष्टिकर्तारः पुष्टिकर्तारः वरदा भवत ।

### प्रधानबल्धिम्

एक दोने में पायस, घी मधु, काला तिल, पंचमेवादि देकर वास्तु-देव को देवे।

वास्तुमूर्तीभ्यां साङ्गाभ्यां सपरिवाराभ्यां सायुधाभ्यां सञ्चक्तिकाभ्यां इदं पायसविल समर्पयामि । भो वास्तुमूर्ते इदं बिल गृहाण, रवं मम गृहे सकलकुडुम्बस्याभ्युद्यं दुरुत । आयु:-कर्तारी ञ्चान्तिकर्तारी भवेताम् । अनेन बिलदानेन वास्तुध्रुवमृत्यीं श्रीयतां न मम ।

### **सेत्रपाळबलिय**

मिट्टी के पात्र में दक्षि, उरद, सिन्दूर, कष्जल, दीप, द्रव्य के साथ बिल देवे-भो क्षेत्रपाल ! बिल समर्पयामि, । भो क्षेत्रपाल दिशं रक्ष बिल भक्ष अस्य यजमानस्य सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्ता क्षेमकर्त्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव ।

### पूर्णपात्रदानस्

अद्येत्यादि कृतस्य वास्तुशान्तिकर्मणः साङ्गतासिद्ध्यर्थिमिदं पूर्णपात्रं प्रजापतिदैवतं ब्रह्मणे दातुमहमृत्सृजे । कुशा में जो काठ बौधा गया था वह लोल दे ।

### **आचार्यगोदानम्**

सङ्कर्प:—कृतस्य वास्तुशान्तिकमण: साङ्गतासिघ्यर्धमिदं गोनिष्क्रयभृतं द्रव्यं रजतं चन्द्रदैवतममुक्कगोत्राय आचार्याय तुम्यमदं सम्प्रददे ।

### पूर्णाहुतिसङ्करः

ताम्बूल, पूगीफल युक्त नारियल को साल वस्त्र में लपेट घृत डुबोकर संकल्प द्वारा अग्नि में देवे।

संकल्पः—अद्यत्यादि अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकितयौ
अमुकवासरे मम मनोऽभिल्लित-धर्मार्थकामादि-यथेप्सितायुरारोग्वैश्वर्य-पुत्रपञ्चसुहृत्सम्बन्धि-बान्धवादिप्राप्तये ब्राह्मण-द्वारा
मत्कारिते वास्तुशान्ति-सर्वाग्रिष्टपरिहारार्थे च स्वैर्मन्त्रैर्यत्रतिल्लत्व हलाज्याहुतिभिः परिपूर्णतासिद्धये पूर्णाहुतिहोममहं
करिन्ये।

नीचे लिखे मन्त्र द्वारा बन्नि में उक्त नाश्यिल को छोड़े।
पूर्वा दर्जि परापत सुपूर्णा पुनरापत।
वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ. तक्रतो स्वाहा।।
नीचे लिखे मन्त्र द्वारा नाश्यिक के ऊपर घृत देवे।

ॐ देवागातुं विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इदं देवाय स्वाहा। ॐ स्वाहा। ॐ व्वातेधाः स्वाहा। इति बहिंहोमः।

आरती—साज्यं च विश्तसंयुक्तं विह्नता योजितं मया।
दीपं गृहाण देवेश त्रंलोक्यतिमिरापह ॥
प्रार्थना—आवाहनं न जानाभि न जानाभि विसर्जनम् ।
पूजां चैव न जानाभि क्षम्यतां परमेश्वर ॥
अन्यथा शरणं नास्ति त्वभेव शरणं मम ।
तस्मात कारुण्यभावेन रक्ष त्वं परमेश्वर ॥

दिग्रक्षा-विधान में जो कच्चासूत (धागा) रखा गया या वह लेकर आचार्य यज्ञकर्ता के दाहिने हाथ में बाँधे और स्त्री के बायें हाथ में बाँध दे। मन्त्र:—येन बद्धो वलीराजा दानवेन्द्रो महाबल:। तेन त्वां प्रतिवध्नामि रक्षे मा चल मा चला।

### अभिषेक:

अभिषेक के समय यज्ञकर्ता की स्त्री वाम भाग में रहे तथा पुत्र-पौत्रादि भी निकट रहें अवार्य हद्रकलश के जल से आम्र पन्लव द्वारा निम्नलिखित मन्त्रों से अभिषेक करे।

गणाधिपो मानु शशी धरासुतो बुधो गुरुर्मार्गवसूर्यनन्दनः। राहुश्र केतुश्र परं नवग्रहा: कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरश्रं सदा ॥१॥ उपेन्द्र इन्द्री वरुगो हुताञ्चनो त्रिविकमो मानुसखश्रतुर्धुजः। गन्धर्वयक्षोरगसिद्धिचारणा: कुर्वन्तु वः पर्णमनोरथ सदा ॥ २ ॥ नली दधीचिः सगरः पुरुरवा शाक्रन्तलेयो भरतो धनञ्जयः। रामत्रयं वैन्यवली युधिष्ठिरः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥३॥ पर शारी व्यासविषयः । मनुर्मरीचिभू गुदक्षनारदाः बाल्मीकिक्म्भोद्भवगर्गगौतमाः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥४॥ रम्भा शची सत्यवती च देवकी गौरी च लक्ष्मोश्च दितिश्च रुक्मिणी। कुर्मी गजेन्द्रः स-चराचराधरा: कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥५॥ गङ्गा च क्षिप्रा यम्रना सरस्वती गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा। सा चन्द्रभागा वरुणा त्वसी नदी कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथं सदा ॥६॥ तुङ्गप्रभासो गुरुचक्रपुष्करं गया विम्नुक्तो बदरी वटेश्वरः। केदार-पम्पासरसश्च नैमिष: कुर्वन्तु व: पूर्णमनोरथ सदा ॥७॥ शङ्खश्च दुर्वासितपत्रचामरं मणिः प्रदीपो वररत्नकाञ्चनम् । सम्पूर्णकुम्भः सुद्दतो हुताशनः कुर्वन्तु वः पूर्णमनोरथ सदा ॥८॥ प्रयाणकाले यदि वा सुमङ्गले प्रभातकाले च नृपाभिषेचने। वर्मार्थकामाय जवाय भाषितं व्यासेन कुर्यात्त मनोर्थ हि तत् ॥९॥ वाचार्यं यज्ञकर्ता के मस्तक में तिलक लगाये।

मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः । शत्रुणां बुद्धिनाञ्चोऽस्तु मित्राणासुदयस्तव ॥ मण्डलदेवताः प्रार्थना विसर्जनं च गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर । यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ।। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम् । इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थे पुनरागमनाय च ।। प्रार्थना-रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि । पुत्रान् देहि घनं देहि सर्वान् कामांश्व देहि मे ।। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् । पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरि ! ।।

### कुळदेवतास्थापनविधिः

यजन ता किसी आचायं या ज्योतिषो द्वारा पूछकर कुलदेवता स्थापन का स्वरूप निर्णय करावे तया चन्द्र दक्षिणायन सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र उदय हो, शुक्ल पक्ष तथा शुद्ध समय हो, प्रतिपदा, चतुर्थो, पंचमी, अष्टमी, नवभी, चतुर्दशी, अमावस यह वर्जित तिथि हैं, रिव, भोम, शनिवार छोड़कर। अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाद, श्रवण, धनिष्ठा, शतिभाष, उत्तरा भाद्रपद, रेवशी तथा वृष, सिंह, मिथुन, कन्या, वृश्चिक, धनु, कुम्म व मीन में, विवाह समय या शुभ कार्य में स्थापन करे।

यज्ञकर्ता सायंकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर स्त्री सहित पर्व देवता के स्थान पर जाकर आचार्य के आदेशानुसार बैठे। आचार्य को चाहिए कि वास्तुशान्ति-पद्धति के अन्तर्गत गणेश पूजन द्वारा ही पूजा करे, कलशस्थापन के बाद पूर्णपात्र के ऊपर कुलदेवता के निमित्त पूर्णी- फल, द्रव्य रसे। अपने सामने कुलदेवता का कलश रसे। और स्त्री के सामने कुलदेवियों का कलश रसे, तथा बोडशोपचार से पूजा करे। पुनः दूसरे दिन स्थापन के समय उक्त कलश को अपने तथा स्त्री दोनों कलशों को लेकर गीत-वाद्यादि के सहित कुलदेव का स्थापन घर में ले जाकर करे। यज्ञकर्ता पवित्री धारण कर आचमन करे। आचार्य स्वस्ति वाचन कर संकर्ण करे।

संकल्पः –ॐ अद्याऽमुकमासे अमुकपक्षे अमुकितियौ अमुकि नासरे अमुकिगोत्रस्य सपरिवारस्य मम अमुकिशर्मण उपस्थित-शरीराविरोधेन संकलसञ्चितदुरितसमूलक्ष्यपूर्वक-धनजनपूर्णत्व-मित्याम्युदयकल्याणचतुर्वर्गसुखप्राप्तिकामनया अमुकाऽमुक-कुलदेवतास्थापनमहं करिन्ये ।

आवार्य को चाहिये कि कुल परम्परा के अनुसार देवताओं को स्थापन करे। घी, सिन्दूर आदि से बिन्दु या लम्ब बृत्ताकार चिह्नास्कृत करे तथा षोडशोपचार से पूजा करे। गणशपूजन में षोडशोपचार लिखा गया है। उसे देखकर ही करे, जहाँ परमेश्वर लिखा है वहाँ शक्ति, देवियों की पूजा में 'परमेश्वरि' कहे। पूजनोपरान्त नीचे लिखी प्रार्थना करे। प्रार्थना—मन्त्रहीन कियाहीनं मक्तिहीन सुरेश्वरि ।

यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥

यज्ञकर्ता हाथ में कुषा, जल, पूगीफल लेकर संकल्प द्वारा बाह्मणीं को दक्षिणा दे।

संकल्प: -ॐ अद्य कृतस्य कुलदेवतास्थापनप्रतिष्ठार्थं यावद्-द्रव्यमूलकहिरण्यमग्निदैवत यथानामगोत्राय ब्राह्मणाय दक्षिणाः दातुमहम्नुत्सृते । इति कुलदेवतापनिविधः।

### हनुभत्पुजनं ध्वजास्थापनं च

यज्ञकर्ता को चाहिये कि वास्तुशान्ति (गृहप्रवेश) के दिन ही वायव्य कोण में एक छोटी सी महाबीर जी की प्रतिमास्थापित करे। कितनी जगह वायव्य कोणस्थित दीवाल में घी, सिन्दूर से मिश्रित हनुमान् जी को चित्रांकित करते हैं। उक्त स्थान पर ही ध्वजारीपण करते हैं। ध्वजा का निश्चय काल यह है—

कुजवारे नवम्यां वा अन्यस्यां शुभदाविथौ । श्रद्धया चोरारे काले ध्वजादानादिनी शुभम् ॥

रामनवमी, वसन्त पंचमी, कार्तिक चतुर्दशी, चैत्र चतुर्दशी, भीम वार तथा बन्य शुभकार्यों में द्वजा स्थापन करना चाहिये। घ्वजा जीचे लिखे अनुसार काम में लानी चाहिये।

सरलिङ्डरहितो निर्वणी मूलसयुतः । दशहस्ताधिको प्राह्मो वांसस्त ध्वजहेतवे ॥

बाँस मड़ा-गला न होना चाहिये। जिसमें छित्र न हो, मूल सहित हो, इस हाथ से अधिक हो। व्याजा वाँस का ही होना श्रुतिसम्मत है।

यज्ञकर्ता पूजास्थान में आसन पर वैठे। आचार्य यजमान को चन्द्रन लगा दे, आम्र पल्लव से मस्तक पर जल छोटे। शान्ति दीप । प्रज्वलित कर अक्षत पर स्थापित करे। यह सब मन्त्र वास्तुशान्ति पूजा पकरण के अनुसार ही करे। प्रथम यज्ञकर्ता का कर्तव्य है कि इथा में पुष्प, द्वा, अक्षन, पूंगी कल, कुशा लेकर संकल्प करे।

संकल्पः---ॐ अद्येत्यादि अमुक्तगोत्रस्य सपरिवारस्य मम श्रोअम्रुकश्चर्मण उपस्थितशरीराविरोधेन सकलदोवनिवृत्तिपूर्वक- दीर्घायुष्य-पुष्टिनैरूज्यधनपरिजनसुखसीमनामीष्टिसिद्धिकामनयाः इतुमत्पूजनं तथा इतुमद्ध्वजास्थापनमहं करिष्ये । ध्यान—अतुलित-बलधामं हेमश्रलामदेहं

द्तुजवनकुशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं

रघुपतिप्रियमक्तं वातजातं नमामि ॥

पाद्य, अर्घ्यं, आचमन, स्नानादि गणपित पूजन मन्त्र द्वारा ही करे ह चन्दन में रक्त चन्दन ही काम में लावे तथा रक्त पुष्प भी होना चाहिये। नैवेद्य में छड्डू रखे। हाथ में पुष्प, अक्षत लेकर प्रार्थना करे। प्रार्थना—मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानस्यूथमुख्यं श्रीसामद्तं शिस्सा नमामि।

#### **ध्वजास्थापनम्**

यज्ञकर्ता व्वजा स्थापन के लिए स्थान को खोदे (गड्ढा बनावे) शुद्ध जल से गड्ढे को पोते। 'ॐ पृथिव्ये नमः' यह कहकर उक्त गड्ढे की पचोपचार से पूजा करे। भक्तिशरोमणि हनुमन्त लाल जी का व्वजा रक्त वर्ण का होना चाहिये तथा व्वजा में हनुमन्त लाल जी का वित्राङ्कित हो। उक्त व्वजा को स्वच्छ जल से स्नान करावे तथा घी, सिन्दूर से लिप्त कर उक्त गड्ढे में स्थापित करे। व्वजाम्मूल को दृढ़ कर दे। वर्ष पर्यन्त उसके गिरने की आशंका न रहे, यह देस लेना चाहिये। व्वजा भंग होने या पतन होने से गृहस्वामी का

अनिबट होने की सम्भावना रहती है। हाथ वें पुरुष, अक्षत लेकर इवजस्थित हनुमान् भी की स्तुति करे।

स्तुति:-उल्लंघ्य सिन्धोः सस्तिलं ससीलं

यः शोकवर्षि जनकात्मजायाः।

आदाय तेनैव ददाह लक्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् ॥ १ ॥ देवासुराणां सर्वेषां मङ्गलोऽयं महाध्वजः । गृद्यतां सुखहेतीमें ध्वजः श्रीपवनात्मजः॥ २ ॥

इति व्यवारोपणं समाप्तम् ।

मुद्रक-सत्य शिव प्रेस दारानगर, वाराणसी-१ \*

# त्रथ गृहवास्तुचक्रय् रूवं

|                                                                              | ममः ४० (उ<br>ममः ॐ विद्  | अन्ये<br>एयं<br>रहें) |               |        |                           |             |                 |                            |        | 44 3%<br>48 3%               | _                    | ाय <b>नम</b><br>स्मो नम | : [ক<br>r: [ক            | <i>व</i> वी<br>ह्वे                   | ]                        |                                      |                |                     | ;         | नम:<br>नम:                 | १७ ३<br>[ नी<br>४८ <sub>[</sub> | ँ नि                 | ऋंतये<br>ॐ प्रतनायं<br>विह् <i>रित</i> ] |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------|---------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                              |                          | अज्ञाका-ॐ वायवे       |               | ្រ     | 3                         | त्रेनप: नम: | इवेस ३४ रक्त १० | ऊँ वित्रधाय नमः<br>इवेत १९ |        | ॐ गृहक्षताय नमः<br>पीत १२    |                      | *                       | औं यमाय नम्:<br>अध्याप न | - 1                                   | ॐणन्धवोष नमः<br>रक्त १४  | ॐ भृङ्गराजाय<br>नम: कुष्ण (४         | कं जय- केषुगाय | न्तायनमः नमः पीत    | w         | अदीवा- क्रु पितृ-<br>रिकाय | म्यो न                          | १८ रक्त १७           |                                          |  |
|                                                                              | (पीत बा<br>(रक्त बा      | 2,5                   |               |        |                           | 9           |                 | सवित्रे<br>समः रक्त        | n<br>n |                              |                      | \$                      | विवस्वते                 | नम:१वेत                               | w                        | ॐ विबु<br>धाधिया<br>य नमः<br>रक्त ४० | 4              | अन्युप्ता           | य नम:     | श्वेत                      | w<br>~                          |                      | ॐ अनन्ताय नमः ६३<br>(कृष्ण )             |  |
| ते.<br>५४ ॐ इन्द्राय नमः (पीत वा दक्ते)<br>५० ॐ स्कंत्राय नमः (रक्त वा कृष्ण | दाय नम्।<br>देवाय नम्    | 2                     | _             | मत्याय | रक्तान मःष्रयतानमः कृष्णा | سوں         |                 | नम्                        |        | ,                            |                      | 1                       |                          |                                       | बा श्वेत                 | ir ~                                 | *              | 3                   | वुष्वदंता | य नमः                      | रक्त २०                         |                      | ्र<br>अ<br>(                             |  |
|                                                                              | ** % & %                 | 2                     |               | सूयाय  | नमः रक्त                  |             |                 |                            |        |                              | •                    | ना ॐ बहा                | HE KR Pt                 | कीत                                   | डी मित्राय न<br>श्वेत ४१ | 8                                    | 8              | बह्णा य             | नमः श्वेत | 8                          |                                 | : (रक्त)<br>: (श्वेत |                                          |  |
|                                                                              |                          | 1 3                   | in the second | लिशायु |                           | वीत ४       |                 |                            |        |                              |                      |                         | वृषया                    |                                       | ११ वद                    |                                      |                | r<br>N              | अमुराय    | नमः पीत                    | 33                              |                      | क जुरभक्षाय नम्।<br>ॐ वहणाम्य नमः        |  |
|                                                                              | ते नम:<br>६२             | ,                     |               | य      |                           | कीत ३       |                 | ॐ आप-<br>बत्साय<br>नाःकोन  | 2, 3   | 4                            |                      | ्रू<br>१० पध्यो         | W.C.                     | नुम्                                  | रक्त ४३                  | ॐ राजय<br>हम्म्<br>नमः               |                | r<br>R              | मोषाय     | न म :कृष्ण                 | 5                               |                      | प्र के जुरभकाय नम:<br>५८ के वेहणाय नम:   |  |
|                                                                              | ॐ बहारो नमः<br>र स्ति ६१ | मिस                   | नमः न्यायनमः  | ह वीतर | इत्ये अध्यक्ष्मा          |             | 25              | अतित्यै नमः<br>मीन ३०      |        | ॐ सर्वेश्यो नमः<br>कृत्वा ३० |                      | •                       | क्र नोमाय नम             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ॐ भन्ताटायनमः<br>कत्म ३८ |                                      | ॐअहि- ॐहराय    | बुंध्न्याय नमः रक्त | नमः रक्त  | 250                        | नमः रक्त नमः पीत                | 33 38<br>38          |                                          |  |
|                                                                              | हानात्री<br>क्षेत्रम स्ट | 恋<br>(5年3)<br>8 : 平下  | :<br>:#       | F      |                           |             |                 |                            |        | )<br>(44)                    | թ) ։<br>բ <b>£</b> ջ | нь рі<br>:) <b>(</b> рь | &≑File<br>E[P[           | D 18                                  | • 03<br>• 1 € 1          | κ.                                   |                |                     |           |                            | p)                              | Бип<br>1313<br>1023  | 138 FF                                   |  |

क प्रकाशक- मास्टर्स् खेलाङ्गेलाल क्ष्ट्रोङ्गेगळी, बाराणसी